# **STOTRAMS**

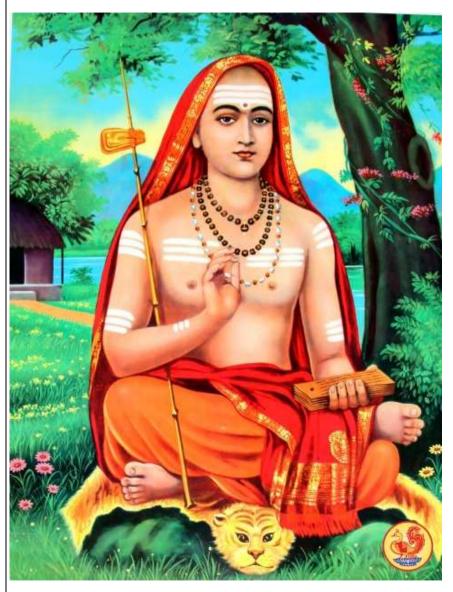

 $\mathit{Book}\,\mathcal{V}$ 



| SR NO | DETAILS                                  | PAGE |
|-------|------------------------------------------|------|
| 1     | Vishnu Sahasranama Stotram               | 4    |
| 2     | Vishnu Sahasranama Namavali              | 30   |
| 3     | Vishnu Ashtotharashata Namavali          | 54   |
| 4     | Lalita Sahasranama Stotram               | 59   |
| 5     | Lalita Sahasranama Namavali              | 82   |
| 6     | Lalita Ashtotarashata Namavali           | 127  |
| 7     | Lalita Ashtotarashatanama Divya Stotram  | 133  |
| 8     | Lalita Ashtotarashatanama Divya Namavali | 137  |
| 9     | Lalita Trishadi Stotram                  | 143  |
| 10    | Lalita Trishadi Namavali                 | 150  |
| 11    | Lakshmi Ashtotarashatanama Stotram       | 157  |
| 12    | Lakshmi Ashtotarashatanama Namavali      | 162  |
| 13    | Kanakadhara Stotram                      | 165  |
| 14    | Shyamala Dandakam                        | 171  |
| 15    | Shri Subramanya Bhujangam                | 178  |
| 16    | Shri Yoga Meenakshi Stotram              | 186  |
| 17    | Shri Annapoorna Stotram                  | 191  |
| 18    | Matruka Pushpamala Stotram               | 195  |

\*\*\*\*\*

## Compiled By Shri NK Venkitaraman.

\*\*\*\*\*

[ For a free copy of printable PDF file write to <a href="mailto:nkv.nvr@gmail.com">nkv.nvr@gmail.com</a> ]

(All texts have been carefully proof-read. Every effort has been made to ensure that no errors exist in these texts. If you find an error, please report it so that it can be corrected.)

# ॥ श्री महाविष्णु ॥

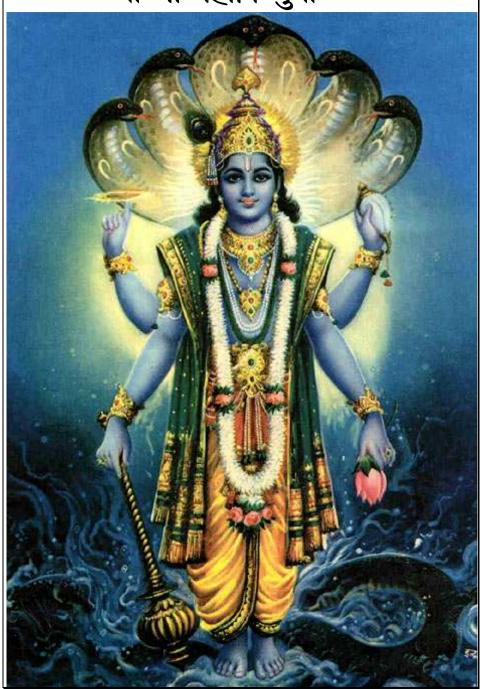

# ॥ श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्॥

शुक्कांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् । प्रसन्नवद्नं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॥ १ ॥ यस्य द्विर-दवऋाद्याः पारिषद्याः परः शतम्। विघ्नं निघ्नन्ति सततं विष्वक्सेनं तमाश्रये ॥ २ ॥ व्यासं वसिष्ठ-नप्तारं शक्तेः पौत्र-मकल्मषम्। पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् ॥ ३॥ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः॥ ४॥ अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । सदैकरूप-रूपाय विष्णवे सर्व-जिष्णवे ॥ ५॥ यस्य स्मरणमात्रेण जन्म-संसार-बन्धनात्। विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ ६ ॥ 🕉 नमो विष्णवे प्रभविष्णवे । श्री वैशम्पायन उवाच ---

श्रुत्वा धर्मान-शेषेण पावनानि च सर्वशः। युधिष्ठिरः शान्त-नवं पुनरेवाभ्य-भाषत॥ ७॥

श्री युधिष्ठिर उवाच ---



किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम्। स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयु-र्मानवाः शुभम्॥८॥ को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः। किं जपन्मुच्यते जन्तु-र्जन्म-संसार-बन्धनात्॥९॥

#### श्री भीष्म उवाच ---

जगत्प्रभुं देवदेव-मनन्तं पुरुषोत्तमम्। स्तुवन् नाम-सहस्रेण पुरुषः सततो-त्थितः॥ १०॥ तमेव चार्चय-न्नित्यं भक्त्या पुरुष-मव्ययम्। ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानस्त-मेव च ॥ ११ ॥ अनादि-निधनं विष्णुं सर्वलोक-महेश्वरम् । लोकाध्यक्षं स्तुव-न्नित्यं सर्व-दुःखाति-गो भवेत् ॥१२॥ ब्रह्मण्यं सर्व-धर्मज्ञं लोकानां कीर्ति-वर्धनम्। लोकनाथं महद्भतं सर्वभूत-भवोद्भवम् ॥ १३॥ एष मे सर्व-धर्माणां धर्मों ऽधिकतमो मतः। यद्भवत्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैर-र्चे-न्नरः सदा ॥ १४ ॥ परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः। परमं यो महद्-ब्रह्म परमं यः परायणम् ॥ १५॥ पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्। दैवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता ॥ १६ ॥

यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि-युगागमे । यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुन-रेव युगक्षये॥ १७॥ तस्य लोक-प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते। विष्णोर्नाम-सहस्रं मे शृणु पाप-भयापहम् ॥ १८ ॥ यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः। ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये॥ १९॥ ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेद-व्यासो महामुनिः॥ छन्दोऽनुष्ट्रप् तथा देवो भगवान् देवकी-सुतः॥ २०॥ अमृतां-शुद्भवो बीजं शक्ति-र्देविक-नन्दनः। त्रिसामा हृद्यं तस्य शान्त्यर्थे विनि-युज्यते ॥ २१ ॥ विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् ॥ अनेकरूप दैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमं ॥ २२ ॥

### ॥ पूर्वन्यासः॥

ॐ अस्य श्री विष्णो र्दिव्य सहस्र नाम स्तोत्र महा मन्त्रस्य श्री वेदव्यासो भगवान् ऋषिः। अनुष्टप् छन्दः। श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता । अमृतां-शुद्भवो भानुरिति बीजम् । देवकी-नन्दनः स्रष्टेति शक्तिः। उद्भवः, क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः। शङ्ख-भृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम्।

शार्ज्ञ-धन्वा गदा-धर इत्यस्त्रम्। रथाङ्गपाणि-रक्षोभ्य इति नेत्रम्। त्रिसामा सामगः सामेति कवचम्। आनन्दं परब्रह्मेति योनिः। ऋतुः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः॥ श्री-विश्वरूप इति ध्यानम्। श्रीमहाविष्णु-प्रीत्यर्थे सहस्रनाम-जपे विनियोगः॥ ॥ अथ ध्यानम्।

क्षीरोदन्व-तप्रदेशे शुचिमणि-विलस-त्सेकते-मौक्ति-कानां माला-क्रुप्ता-सनस्थः स्फटिक-मणिनिभै-मौक्तिकै-मण्डिताङ्गः शुभ्रे-रभ्रे-रदभ्रे-रुपरि-विरचिते-मुक्त-पीयूष वर्षेः आनन्दी नः पुनीया-दरि-नलिन-गदा शङ्खपाणि-र्मुकुन्दः ॥१॥ भूः पादौ यस्य नाभि-विय-दसुर-निल-श्चन्द्र सूर्यौ च नेत्रे कर्णा-वाशाः शिरो द्यौ-र्मुखमपि दहनो यस्य वास्ते-यमब्धिः अन्तःस्थं यस्य विश्वं सुरनर-खगगो-भोगि-गन्धर्व-दैत्येः चित्रं रंरम्यते तं त्रिभुवन वपुषं विष्णुमीशं नमामि ॥ २॥ ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन-सदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्। लक्षमीकान्तं कमल-नयनं योगिभि-ध्र्यान-गम्यं वन्दे विष्णुं भव-भयहरं सर्व-लोकैक-नाथम्॥ ३॥

मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्धासिताङ्गम् पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षंविष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् ॥ ४॥

नमः समस्त-भूताना-मादि-भूताय भूभृते । अनेक-रूप-रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ ५॥

सशङ्खचकं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम्। सहार वक्षःस्थलशशोभिकौस्तुभंनमामि विष्णुंशिरसा चतुर्भुजम्।

छायायां पारिजातस्य हेम-सिंहासनो-परि आसीन-मम्बुद-श्याम-मायताक्ष-मलं-कृतम्।

चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कित वक्षसं रुक्मिणी सत्य-भामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये॥ ७॥

स्तोत्रम्॥ ॥ हरिः ॐ॥

विश्वं विष्णु-र्वषट्-कारो भूत-भव्य-भवत्प्रभुः। भूत-कृद्-भूत-भृद्-भावो भूतात्मा भूत-भावनः॥१॥

पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः। अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च॥ २॥

योगो योग-विदां नेता प्रधान-पुरुषेश्वरः। नारसिंह-वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः॥ ३॥ सर्वः शर्वः शिवः स्थाणु-र्भूतादि-र्निधि-रव्ययः। संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः॥ ४॥ स्वयंभूः शम्भु-रादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः। अनादि-निधनो धाता विधाता धातु-रुत्तमः॥ ५॥ अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभोऽमर-प्रभुः। विश्वकर्मा मनु-स्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः॥ ६॥ अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः। प्रभूत-स्त्रि-ककु-ब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ॥ ७॥ ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः। हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ॥ ८ ॥ ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः। अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृति-रात्मवान् ॥ ९॥ सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजा-भवः। अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्व-दर्शनः॥ १०॥ अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादि-रच्युतः । वृषा-कपिर-मेयात्मा सर्व-योग-विनिः सृतः॥ ११॥ वसु-र्वसुमनाः सत्यः समात्मा ऽसम्मितः समः। अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषा-कृतिः॥ १२॥

रुद्रो बहु-शिरा बभ्रु-विश्व-योनिः शुचि-श्रवाः। अमृतः शाश्वत स्थाणु-र्वरा-रोहो महातपाः॥ १३॥ सर्वगः सर्व-विद्धानु-विष्वक्सेनो जनार्दनः। वेदो वेद-विद-व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित् कविः॥ १४॥ लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृता-कृतः। चतु-रात्मा चतु-र्व्यूह-श्चतु-द्र्ष्ट्र-श्चतु-र्भुजः॥ १५॥ भ्रा-जिष्णु-भौजनं भोक्ता सहिष्णु-र्जगदा-दिजः। अनघो विजयो जेता विश्व-योनिः पुनर्वसुः॥ १६॥ उपेन्द्रो वामनः प्रांशु-रमोघः शुचि-रूर्जितः। अतीन्द्रः संग्रहः सर्गों धृतात्मा नियमो यमः॥ १७॥ वेद्यो वैद्यः सदा-योगी वीरहा माधवो मधुः। अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः॥ १८॥ महा-बुद्धि-र्महा-वीर्यों महा-शक्ति-र्महा-द्युतिः। अनि-र्देश्य-वपुः श्रीमान्-अमेयात्मा महा-द्रि-धृक् ॥ १९॥ महे-ष्वासो मही-भर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः। अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः॥ २०॥ मरीचिर्द-मनो हंसः सुपर्णो भुज-गोत्तमः। हिरण्य-नाभः सुतपाः, पद्मनाभः प्रजापतिः॥ २१ ॥ 🏹

अमृत्युः सर्व-दृक् सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः। अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्वतात्मा सुरारिहा ॥ २२ ॥ गुरु-गुरु-तमो धाम सत्यः सत्य-पराक्रमः। निमिषोऽनिमिषः स्रग्वी वाचस्पति-रुदा-रधीः॥ २३॥ अग्रणी-र्यामणीः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः। सहस्र-मूर्घा विश्वातमा सहस्राक्षः सहस्रपात्॥ २४॥ आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सं-प्रमर्दनः। अहः सं-वर्तको विहर्-अनिलो धरणीधरः॥ २५॥ सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्व-धृ-ग्विश्व-भु-ग्विभुः। सत्कर्ता सत्कृतः साधु-र्जह्नु-र्नारायणो नरः॥ २६॥ असंख्ये-यो-ऽप्रमे-यात्मा विशिष्टः शिष्ट-कृच्छु-चिः। सिद्धार्थः सिद्ध-संकल्पः सिद्धि-दः सिद्धि-साधनः॥२७॥ वृषाही वृषभो विष्णु-र्वृष-पर्वा वृषो-द्रः। वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुति-सागरः ॥ २८ ॥ सु-भुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसु-दो वसुः। नैकरूपो बृह-द्रपः शिपि-विष्टः प्रकाशनः॥ २९॥ ओज-स्तेजो-द्युति-धरः प्रकाशात्मा प्रतापनः। ऋदः स्पष्टा-क्षरो मन्त्र-श्चन्द्रांशु-र्भास्कर-द्युतिः॥

अमृतां-शुद्भवो भानुः शश-बिन्दुः सुरेश्वरः। औषधं जगतः सेतुः सत्य-धर्म-पराक्रमः॥ ३१॥ भूतभव्य-भवन्नाथः पवनः पावनोऽनलः। कामहा काम-क्र-त्कान्तः कामः काम-प्रदः प्रभुः॥ ३२॥ युगादि-कृ-द्युगा-वर्तों नैक-मायो महारानः। अ-दृश्यो व्यक्त-रूपश्च सहस्र-जिद्-नन्त-जित् ॥ ३३ ॥ इष्टो-ऽविशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः। कोधहा कोध-कु-त्कर्ता विश्व-बाहु-र्मही-धरः॥ ३४॥ अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वास-वानुजः। अपां-निधिर-धिष्ठान-मप्र-मत्तः प्रतिष्ठितः ॥ ३५॥ स्कन्दः स्कन्द-धरो धुर्यो वरदो वायु-वाहनः। वासुदेवो बृहद्भानु रादि-देवः पुरन्दरः ॥ ३६ ॥ अशोक-स्तारण-स्तारः शूरः शौरि-र्जनेश्वरः। अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्म-निभेक्षणः॥ ३७॥ पद्मनाभोऽरविन्दाक्षः पद्म-गर्भः शरीर-भृत्। महर्द्धि ऋँद्धो वृद्धात्मा महा-क्षो गरुड-ध्वजः॥ ३८॥ अतुलः शरभो भीमः सम-यज्ञो हवि-र्हरिः। सर्वलक्षण -लक्षण्यो लक्ष्मीवान् स-मिति-ञ्जयः॥

विक्षरो रोहितो मार्गो हेतु-द्रामोद्रः सहः। मही-धरो महा-भागो वेग-वान-मिताशनः॥ ४०॥ उद्भवः क्षोभणो देवः श्री-गर्भः परमेश्वरः। करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः॥ ४१॥ व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रवः। परर्द्धिः परम-स्पष्ट स्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः ॥ ४२ ॥ रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयोऽनयः। वीरः शक्ति-मतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म-विदुत्तमः॥ ४३॥ वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः। हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायु-रधो-क्षजः॥ ४४॥ ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः। उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्व-दक्षिणः ॥ ४५ ॥ विस्तारः स्थावर-स्थाणुः प्रमाणं बीज-मव्ययम् । अर्थोऽनर्थो महा-कोशो महा-भोगो महा-धनः॥ ४६॥ अनि-र्विण्णः स्थविष्ठोऽभू र्धर्म-यूपो महा-मखः। नक्षत्र-नेमि-र्नक्षत्री क्षमः, क्षामः समीहनः॥ ४७॥ यज्ञ इज्यो महे-ज्यरच कतुः सत्रं सतां गतिः। सर्व-दर्शी वि-मुक्ता-त्मा सर्वज्ञो ज्ञान-मुत्तमम्॥

सु-व्रतः सु-मुखः सूक्ष्मः सु-घोषः सुख-दः सु-हृत्। मनोहरो जित-क्रोधो वीर-बाहु-विदारणः॥ ४९॥ स्वापनः स्व-वशो व्यापी नैकात्मा नैक-कर्म-कृत्। वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्न-गर्भो धनेश्वरः॥ ५०॥ धर्म-गु-ब्धर्म-कु-द्धर्मी सद-सत्क्षर-मक्षरम्। अविज्ञाता सहस्रांशु-र्विधाता कृत-लक्षणः॥ ५१॥ गभस्ति-नेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूत-महेश्वरः। आदि-देवो महादेवो देवेशो देव-भृद्-गुरुः॥ ५२॥ उत्तरो गोपति-गोंप्ता ज्ञान-गम्यः पुरातनः। शरीर-भूत-भृद्-भोक्ता कपीन्द्रो भूरि-दक्षिणः॥ ५३॥ सोमपो-ऽमृत-पः सोमः पुरुजि-त्पुरु-सत्तमः। विनयो जयः सत्य-संघो दाशा-र्हः सात्त्वतां-पतिः ॥५४ ॥ जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोऽमित-विक्रमः। अम्भो-निधिर-नन्तात्मा महो-द्धिशयो-ऽन्तकः॥ ५५॥ अजो महार्हः स्वाभाव्यो जिता-मित्रः प्रमोदनः। आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्य-धर्मा त्रि-विक्रमः॥ ५६॥ महर्षिः कपिला-चार्यः कृतज्ञो मेदिनी-पतिः। त्रि-पद-स्त्रि-दशा-ध्यक्षो महा-शृङ्गः कृतान्त-कृत्॥

महा-वराहो गोविन्दः सुषेणः कनका-ङ्गदी। गुद्धो गभीरो गहनो गुप्त-श्रक-गदाधरः॥ ५८॥ वेधाः स्वाङ्गो-ऽजितः कृष्णो दृढः संकर्षणो-ऽच्युतः। वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महा-मनाः ॥ ५९॥ भगवान् भग-हाऽऽनन्दी वनमाली हलायुधः। आदित्यो ज्योति-रादित्यः सहिष्णु-र्गति-सत्तमः ॥६०॥ सुधन्वा खण्ड-पर्ज्ञु द्रिणो द्रविण-प्रदः। दिवः स्पृक् सर्व-दुग्-व्यासो वाचस्पति-रयो-निजः॥ ६१॥ त्रिसामा साम-गः साम निर्वाणं भेषजं भिषक्। संन्यास-कृच्छ-मः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् ॥ ६२ ॥ शुभाङ्गः शान्ति-दः स्रष्टा कुमुदः कुवले-शयः। गोहितो गोपति-गोंप्ता वृष-भाक्षो वृष-प्रियः॥ ६३॥ अ-नि-वर्ती नि-वृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेम-कृच्छि-वः। श्री-वत्स-वक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां-वरः॥ ६४॥ श्रीदः श्रीराः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्री-विभावनः। श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान्-ल्लोक-त्रया-श्रयः॥ ६५॥ स्वक्षः स्वङ्गः शतानन्दो नन्दि-ज्योति-र्गणेश्वरः। विजितात्मा-ऽविधे-यात्मा स-त्कीर्ति-शिछन्न-संशय

उदीर्णः सर्वत-श्चक्षु र-नीशः शाश्वत-स्थिरः। भूरायो भूषणो भूति-र्विशोकः शोक-नाशनः ॥ ६७ ॥ अर्चिष्मा-नर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः। अनिरुद्धो ऽप्रति-रथः प्रद्यम्नो ऽमित-विक्रमः॥ ६८॥ कालनेमि-निहा वीरः शौरिः शूर-जनेश्वरः। त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशि-हा हरिः॥ ६९॥ कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृता-गमः। अनि-र्देश्य-वपु-र्विष्णु-र्वीरो ऽनन्तो धनंजयः॥ ७०॥ ब्रह्मण्यो ब्रह्म-कृदु ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म-विवर्धनः। ब्रह्मविदु ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण-प्रियः॥ ७१॥ महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महो-रगः। महाक्रतु-र्महा-यज्वा महायज्ञो महा-हविः॥ ७२॥ स्तव्यः स्तव-प्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोता-रण-प्रियः। पूर्णः पूरियता पुण्यः पुण्य-कीर्ति-रना-मयः॥ ७३॥ मनोजव-स्तीर्थ-करो वसु-रेता वसु-प्रदः। वसुप्रदो वासुदेवो वसु-र्वसुमना हविः॥ ७४॥ सद्-गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्-भूतिः सत्परायणः। शूर-सेनो यदु-श्रेष्ठः सन्निवासः सुया-मुनः॥ ७५॥

भूतावासो वासुदेवः सर्वासु-निलयोऽनलः। दर्पहा दर्पदो दप्तो दुर्घरोऽथा-पराजितः॥ ७६॥ विश्वमूर्ति-र्महामूर्ति-दींप्त-मूर्तिर-मूर्तिमान्। अनेकमूर्ति-रव्यक्तः शत-मूर्तिः शताननः॥ ७७॥ एको नैकः सवः कः-िकं यत्-तत्पद-म-नुत्तमम्। लोकबन्धु-र्लोकनाथो माधवो भक्त-वत्सलः॥ ७८॥ सुवर्ण-वर्णो हेमाङ्गो वराङ्ग-श्चन्दना-ङ्गदी। वीरहा विषमः शून्यो घृता-शीर-चल-श्चलः॥ ७९॥ अमानी मानदो मान्यो लोक-स्वामी त्रिलोक-धृक्। सुमेधा मेधजो धन्यः सत्य-मेधा धराधरः॥ ८०॥ तेजो-वृषो द्युति-धरः सर्व-शस्त्र-भृतां वरः। प्र-ग्रहो नि-ग्रहो व्ययो नैक-क्षुङ्गो गदा-ग्रजः॥ ८१॥ चतु-मूर्ति-श्चतु-र्बाहु-श्चतु-र्व्यूह-श्चतु-र्गातिः। चतु-रात्मा चतु-र्भाव-श्चतु-र्वेद-विदेक-पात्॥ ८२॥ समावर्तो-ऽनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुरति-क्रमः। दुर्लभो दुर्गमो दुर्गों दुरा-वासो दुरा-रिहा ॥ ८३ ॥ श्चभाङ्गो लोक-सारङ्गः सु-तन्तु-स्तन्तु-वर्धनः। इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृत-कर्मा कृता-गमः॥ ८४॥

उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्न-नाभः सुलोचनः। अर्को वाज-सनः शृङ्गी जयन्तः सर्व-विज्जयी ॥ ८५॥ सुवर्ण-बिन्दु-रक्षोभ्यः सर्व-वागी-श्वरे-श्वरः। महा-ह्रदो महा-गर्तो महा-भूतो महा-निधिः॥ ८६॥ कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो-ऽनिलः। अमृतां-शो-ऽमृत-वपुः सर्वज्ञः सर्वतो-मुखः ॥ ८७ ॥ सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रु-जि-च्छत्रु-तापनः। न्यग्रो-धो-ऽदुम्बरो ऽश्वत्थ-इचाणूरा-न्ध्र-निषूद्नः ॥८८॥ सहस्रा-र्चिः सप्त-जिह्नः सप्ते-धाः सप्त-वाहनः। अमूर्ति-रनघो-ऽचिन्त्यो भय-कृद्-भय-नाशनः॥ ८९॥ अणु-र्बृह-त्कृशः स्थूलो गुण-भु-न्निर्गुणो महान्। अ-धृतः स्व-धृतः स्वास्यः प्राग्-वंशो वंश-वर्धनः॥ ९०॥ भार-भृत् कथितो योगी योगीशः सर्व-कामदः। आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायु-वाहनः ॥ ९१ ॥ धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः। अपराजितः सर्व-सहो नियन्ता ऽनियमो-ऽयमः॥ ९२॥ सत्त्व-वान् सात्त्विकः सत्यः सत्यधर्म-परायणः। अभिप्रायः प्रियाहोंऽर्हः प्रिय-कृत् प्रीति-वर्धनः॥ प

विहायस-गति-ज्योंतिः सुरुचि-र्हुत-भुग्-विभुः। रवि-विरोचनः सूर्यः सविता रवि-लोचनः॥ ९४॥ अनन्तो हुत-भुग्-भोक्ता सुखदो नैकजोऽय्रजः। अनि-र्विण्णः सदामर्षी लोकाधिष्ठान-मद्भुतः॥ ९५॥ सना-त्सना-तन-तमः कपिलः कपि-रव्ययः। स्वस्तिदः स्वस्ति-कृत्स्वस्ति स्वस्ति-भुक्स्वस्ति-दक्षिणः॥ अरोद्रः कुण्डली चक्री विक्र-म्यूर्जित-शासनः। शब्दा-तिगः शब्द-सहः शिशिरः शर्वरी-करः॥ ९७॥ अक्ररः पेरालो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां-वरः। विद्वत्तमो वीत-भयः पुण्य-श्रवण-कीर्तनः॥ ९८॥ उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्न-नाशनः। वीरहा रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यव-स्थितः ॥ ९९ ॥ अनन्त-रूपोऽनन्तश्री-र्जित-मन्यु-र्भयापहः । चतुरश्रो गभी-रात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः॥ १००॥ अनादि-र्भू-र्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिरा-ङ्गदः। जननो जन-जन्मादि-र्भीमो भीम-पराक्रमः॥ १०१॥ आधार-निलयोऽधाता पुष्पहासः प्रजागरः। ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः ॥ १०२

प्रमाणं प्राण-निलयः प्राण-भ्-त्प्राण-जीवनः। तत्त्वं तत्त्व-विदेकात्मा जन्ममृत्यु-जरा-तिगः॥ १०३॥ भूर्भुवः स्वस्त-रुस्तारः सविता प्रपिता-महः। यज्ञो यज्ञ-पति-र्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञ-वाहनः॥ १०४॥ यज्ञ-भृद् यज्ञ-कृद् यज्ञी यज्ञ-भुग् यज्ञ-साधनः। यज्ञान्त-कृद् यज्ञ-गुह्य मन्न-मन्नाद एव च॥ १०५॥ आत्म-योनिः स्वयं-जातो वैखानः साम-गायनः। देवकी-नन्दनः स्त्रष्टा क्षिती-शः पाप-नाशनः॥ १०६॥ राङ्ग-भ-न्नन्दकी चक्री शार्ङ्ग-धन्वा गदाधरः। रथाङ्गपाणि-रक्षोभ्यः सर्व-प्रहरणा-युधः ॥ १०७ ॥ सर्व-प्रहरणा-युध ॐ नम इति । वनमाली गदी शाङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी। श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु ॥ १०८ ॥ श्री वासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ नम इति।

॥ उत्तरन्यासः॥ श्री भीष्म उवाच ---

इती-दं कीर्तनी-यस्य केशवस्य महात्मनः। नाम्नां सहस्रं दिव्याना-मशेषेण प्र-कीर्तितम् ॥ १॥

य इदं शृणुया-न्नित्यं यश्चा-पि परि-कीर्तयेत्। ना-शुभं प्राप्नुया-त्किंचि-त्सोऽमुत्रे-ह च मानवः॥ २॥ वेदान्त-गो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत्। वैश्यो धन-समृद्धः स्या च्छूद्रः सुख-म-वाप्नुयात् ॥ ३॥ धर्मा-थीं प्राप्नुया-द्वर्म मर्था-थीं चार्थ-माप्नुयात्। कामा-न-वाप्नुया-त्कामी प्रजा-र्थी प्राप्नुया-त्प्रजाम् ॥ ४ ॥ भिवतमान् यः सदो-त्थाय श्चि-स्तद्-गत-मानसः। सहस्रं वासुदेवस्य नाम्ना-मेतत्-प्र-कीर्तयेत्॥ ५॥ यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति-प्राधान्य-मेव च। अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्य-नुत्तमम् ॥ ६ ॥ न भयं क्वचि-दाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति। भवत्य-रोगो द्यतिमान् बल-रूप-गुणान्वितः॥ ७॥ रोगार्तो मुच्यते रोगाद् बद्धो मुच्येत बन्धनात्। भया-न्मुच्येत भीतस्तु मुच्ये-तापन्न आपदः॥ ८॥ दुर्गाण्य-तितर-त्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम्। स्तुवन्नाम-सहस्रेण नित्यं भिवत-समन्वितः॥ ९॥ वासुदेवा-श्रयो मर्त्यो वासुदेव-परायणः। सर्व-पाप-विशुद्धा-त्मा याति ब्रह्म सनातनम् ॥ १० ॥

न वासुदेव-भक्ता-ना मशुभं विद्यते क्वचित्। जन्ममृत्यु-जरा-व्याधि भयं नैवोप-जायते ॥ ११ ॥ इमं स्तव-मधीयानः श्रद्धा-भिवत-समन्वितः। युज्येता-त्म-सुख-क्षान्ति श्री-धृति-स्मृति-कीर्तिभिः॥ १२ न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो ना-शुभा मतिः। भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ॥ १३॥ द्योः स-चन्द्रार्क-नक्षत्रा खं दिशो भू-र्महो-दिधः। वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ॥ १४ ॥ स-सुरा-सुर-गन्धर्वं स-यक्षो-रग-राक्षसम्। जग-द्वशे वर्तते-दं कृष्णस्य स-चरा-चरम्॥ १५॥ इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः। वासुदेवा-त्मका-न्याहुः क्षेत्रं क्षेत्र-ज्ञ एव च॥ १६॥ सर्वा-गमाना-माचारः प्रथमं परि-कल्पते । आचार-प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभु-रच्युतः ॥ १७ ॥ ऋषयः पितरो देवा महा-भूतानि धातवः। जङ्गमा-जङ्गमं चेदं जग-न्नारायणोद्-भवम् ॥ १८ ॥ योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्याः शिल्पादि कर्म च। वेदाः शास्त्राणि विज्ञान-मेत-त्सर्वं जनार्दनात्॥ १९

एको विष्णु-र्महद्भूतं पृथग्-भूता-न्य-नेक्षः।

त्रीं होकान्-व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्व-भुग-व्ययः॥ २०॥

इमं स्तवं भगवतो विष्णो र्व्यासेन कीर्तितम्। पठेद्य इच्छे-त्पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखा-नि च॥ २१॥

विश्वे-श्वर-मजं देवं जगतः प्रभु-मव्ययम् । भजन्ति ये पुष्करा-क्षं न ते यान्ति पराभवम् ॥ २२ ॥ न ते यान्ति पराभवम् ॐ नम इति ।

श्री अर्जुन उवाच ---

पद्म-पत्र-विशालाक्ष पद्मनाभ सुरोत्तम । भक्ताना-मनु-रक्तानां त्राता भव जनार्दन ॥ २३॥

श्री भगवानुवाच ---

यो मां नाम-सहस्रेण स्तोतु-मिच्छति पाण्डव। सोह-ऽमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः॥ २४॥ स्तुत एव न संशय ॐ नम इति।

श्री व्यास उवाच ---

वासना-द्वासु-देवस्य वासितं भुवन-त्रयम् । सर्वभूत-निवासो-ऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ २५॥ श्री वासुदेव नमोऽस्तुत ॐ नम इति ।

#### श्री पार्वत्युवाच ---

केनोपा-येन लघुना विष्णो-र्नाम-सहस्रकम्। पठचते पण्डिते-र्नित्यं श्रोतु-मिच्छाम्य-हं प्रभो॥ २६॥

### श्री ईश्वर उवाच ---

श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे । सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने ॥ २७ ॥ श्रीरामनाम वरानन ॐ नम इति ।

#### श्री ब्रह्मोवाच ---

नमोऽस्त्व-नन्ताय सहस्र-मूर्तये सहस्र-पादाक्षि-शिरो-रु-बाहवे। सहस्र-नाम्ने पुरुषाय शाश्वते-सहस्रकोटी युग-धारिणे नमः॥ २८॥ सहस्रकोटी युगधारिणे ॐ नम इति।

#### श्री सञ्जय उवाच ---

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्री-विंजयो भूति-र्ध्रुवा नीति-र्मति-र्मम ॥ २९॥

#### श्री भगवानुवाच ---

अनन्या-श्चिन्त-यन्तो मां ये जनाः पर्यु-पासते। तेषां नित्याभि-युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥ ३०॥० परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म-संस्थापना-र्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ३१ ॥

आर्ताः विष-ण्णाः शिथिला-श्च भीताः

घोरे-षु च व्याधि-षु वर्तमानाः।

संकीर्त्य नारायण-शब्दमात्रं

विमुक्त-दुःखाः सुखिनो भवन्तु ॥ ३२ ॥

कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा बुद्धचात्मना वा प्रकृतिस्वभावात्। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि॥ ३३॥

॥ इति श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रं संपूर्णम् ॥ ॥ ॐ तत् सत्॥



# **Additional Concluding Shlokas** ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदाम् । लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्॥ आर्तानामार्तिहन्तारं भीतानां भीतिनाशनम्। द्विषतां कालदण्डं तं रामचन्द्रं नमाम्यहम् ॥ नमः कोदण्ड-हस्ताय सन्धीकृत-शराय च। खिण्डताखिल-दैत्याय रामायऽऽपन्निवारिणे॥ रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः॥ अग्रतः पृष्ठत-श्चेव पार्श्व-तश्च महाबलो । आकर्ण-पूर्ण-धन्वानौ रक्षेतां रामलक्ष्मणौ॥ सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाण-धरो युवा। गच्छन् ममाय्रतो नित्यं रामः पातु स-लक्षमणः॥ अच्युतानन्त-गोविन्द् नामोच्चारण-भेषजात्। नश्यन्ति सकला रोगा-स्सत्यं सत्यं वदाम्यहम्॥ सत्यं सत्यं पुन-स्सत्य-मुद्धत्य भुज-मुच्यते। वेदा-च्छास्त्रं परं नास्ति न देवं केशवा-त्परम्॥ शरीरे जर्झरी-भूते व्याधि-ग्रस्ते कळेवरे।

औषधं जाह्नवीतोयं वैद्यो नारायणो हरिः॥ आलोड्य सर्व-शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः। इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरिः॥ यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत्। तत्सर्व क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते॥ विसर्ग-बिन्दु-मात्राणि पद-पादाक्षराणि च। न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम॥

**Alternate Concluding Shlokas** नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने। नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोऽस्तुते॥ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः॥ आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्। सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति॥ एष निष्कंटकः पन्था यत्र संपूज्यते हरिः। कुपथं तं विजानीयादु गोविन्द्-रहितागमम्॥ सर्ववेदेषु यत्पुण्यं सर्व-तीर्थेषु यत्फलम्। तत्फलं सम-वाप्नोति स्तुत्वा देवं जनार्दनम्॥



यो नरः पठते नित्यं त्रिकालं केशवालये। द्विकाल-मेककालं वा क्ररं सर्वं व्यपोहति॥ दह्यन्ते रिप-वस्तस्य सोम्याः सर्वे सदा ग्रहाः। विलीयन्ते च पापानि स्तवे ह्यस्मिन् प्रकीतिते॥ येने ध्यातः श्रुतो येन येनायं पठचते स्तवः। दत्तानि सर्व-दानानि सुराः सर्वे समर्चिताः॥ इह लोके परे वापि न भयं विद्यते क्वचित्। नाम्नां सहस्रं योऽधीते द्वादश्यां मम सन्निधौ॥ शनैर्दहन्ति पापानि कल्पकोटि-शतानि च। अश्वत्थ-सन्निधौ पार्थ ध्यात्वा मनिस केशवम्॥ पठेन्नाम-सहस्रं तु गवां कोटिफलं लभेत्। शिवालये पठेनित्यं तुलसी-वन-संस्थितः॥ नरो मुक्तिमवाप्नोति चक्रपाणे-र्वचो यथा। ब्रह्म-हत्यादिकं घोरं सर्वपापं विनश्यति॥ विलयं यान्ति पापानि चान्य-पापस्य का कथा। सर्वपापवि-निर्मुक्तो विष्णु-लोकं स गच्छति॥

॥ हरिः ॐ तत्सत्॥



# ॥श्री गुरुवायूरप्पन्॥

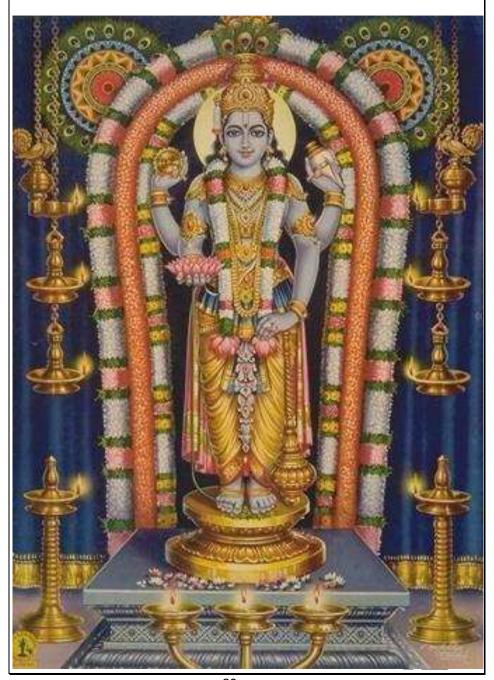

## विष्णुसहस्रनामावली

॥ ध्यानम् ॥ शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् । लक्षमीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यांनगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॥

- ॐ विश्वस्मे नमः।
- ॐ विष्णवे नमः।
- ॐ वषट्काराय नमः।
- ॐ भूतभव्य-भवत्प्रभवे नमः।
- ॐ भूतकृते नमः।
- ॐ भूतभृते नमः।
- ॐ भावाय नमः।
- 🕉 भूतात्मने नमः।
- 🕉 भूत-भावनाय नमः।
- ॐ पूतात्मने नमः। [10]
- ॐ परमात्मने नमः।
- ॐ मुक्तानां परमगतये नमः।
- ॐ अव्ययाय नमः।
- ॐ पुरुषाय नमः।
- ॐ साक्षिणे नमः।

- ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः।
- ॐ अक्षराय नमः।
- ॐ योगाय नमः।
- ॐ योगविदां नेत्रे नमः।
  - ॐ प्रधान-पुरुषेश्वराय नमः। [20]
  - ॐ नारसिंह-वपुषे नमः।
  - ॐ श्रीमते नमः।
  - ॐ केशवाय नमः।
  - ॐ पुरुषोत्तमाय नमः।
  - ॐ सर्वस्मै नमः।
  - ॐ शर्वाय नमः।
  - ॐ शिवाय नमः।
  - ॐ स्थाणवे नमः।
  - ॐ भूतादये नमः।
  - ॐ निधये अव्ययाय नम

- ॐ सम्भवाय नमः।
- ॐ भावनाय नमः।
- ॐ भर्त्रे नमः।
- ॐ प्रभवाय नमः।
- ॐ प्रभवे नमः।
- ॐ ईश्वराय नमः।
- ॐ स्वयम्भुवे नमः।
- ॐ शम्भवे नमः।
- ॐ आदित्याय नमः।
- ॐ पुष्कराक्षाय नमः। [40]
- ॐ महास्वनाय नमः।
- ॐ अनादि-निधनाय नमः।
- ॐ धात्रे नमः।
- ॐ विधात्रे नमः।
- ॐ धातु-रुत्तमाय नमः।
- ॐ अप्रमेयाय नमः।
- ॐ हृषीकेशाय नमः।
- ॐ पद्मनाभाय नमः।
- ॐ अमर-प्रभवे नमः।
- ॐ विश्वकर्मणे नमः। [50]
- ॐ मनवे नमः।

- ॐ त्वष्ट्रे नमः।
- ॐ स्थविष्ठाय नमः।
- 🕉 स्थविराय ध्रुवाय नमः।
- ॐ अग्रह्याय नमः।
- ॐ शाश्वताय नमः।
- ॐ कृष्णाय नमः।
- ॐ लोहिताक्षाय नमः।
- 🕉 प्रतर्दनाय नमः।
- ॐ प्रभूताय नमः। [60]
- ॐ त्रिक-कुब्धाम्ने नमः।
- ॐ पवित्राय नमः।
- 🕉 मङ्गलाय परस्मे नमः।
- ॐ ईशानाय नमः।
- ॐ प्राणदाय नमः।
- ॐ प्राणाय नमः।
- ॐ ज्येष्ठाय नमः।
- ॐ श्रेष्ठाय नमः।
- 🕉 प्रजापतये नमः।
- ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। [70]
- 🕉 भूगर्भाय नमः।
- ॐ माधवाय नमः।



ॐ सर्वदर्शनाय नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ ईश्वराय नमः। ॐ अजाय नमः। ॐ सर्वेश्वराय नमः। ॐ विक्रमिणे नमः। ॐ धन्विने नमः। ॐ सिद्धाय नमः। ॐ सिद्धये नमः। ॐ मेधाविने नमः। 🕉 सर्वादये नमः। ॐ विक्रमाय नमः। ॐ अच्युताय नमः। [100] ॐ क्रमाय नमः। ॐ वृषाकपये नमः। ॐ अनुत्तमाय नमः। [80] ॐ दुराधर्षाय नमः। 🕉 अमेयात्मने नमः। ॐ सर्वयोग-विनिःसृताय नमः। ॐ कृतज्ञाय नमः। ॐ कृतये नमः। ॐ वसवे नमः। ॐ आत्मवते नमः। ॐ वसुमनसे नमः। ॐ सुरेशाय नमः। ॐ सत्याय नमः। ॐ समात्मने नमः। ॐ शरणाय नमः। ॐ शर्मणे नमः। 🕉 सम्मिताय नमः। ॐ विश्वरेतसे नमः। ॐ समाय नमः। ॐ अमोघाय नमः। [110] ॐ प्रजाभवाय नमः। ॐ अन्हे नमः। [90] ॐ पुंडरीकाक्षाय नमः। 🕉 वृषकर्मणे नमः। ॐ संवत्सराय नमः। 🕉 वृषाकृतये नमः। ॐ व्यालाय नमः। ॐ प्रत्ययाय नमः। ॐ रुद्राय नमः।

- ॐ बहुशिरसे नमः। ॐ बभ्रवे नमः।
- ॐ विश्वयोनये नमः।
- ॐ शुचि-श्रवसे नमः।
- ॐ अमृताय नमः।
- 🕉 शाश्वत-स्थाणवे नमः।
- 🕉 वरारोहाय नमः।
- 🕉 महातपसे नमः।
- ॐ सर्वगाय नमः।
- ॐ सर्ववि-द्भानवे नमः।
- ॐ विश्वक्सेनाय नमः।
- ॐ जनार्दनाय नमः।
- ॐ वेदाय नमः।
- ॐ वेदविदे नमः।
- ॐ अव्यङ्गाय नमः।
- ॐ वेदाङ्गाय नमः। [130]
- ॐ वेदविदे नमः।
- ॐ कवये नमः।
- ॐ लोकाध्यक्षाय नमः।
- 🕉 सुराध्यक्षाय नमः।
- 🕉 धर्माध्यक्षाय नमः।

- ॐ कृताकृताय नमः।
- ॐ चतुरात्मने नमः।
- 🕉 चतुर्व्यूहाय नमः।
- ॐ चतुर्द्रष्त्राय नमः।
- ॐ चतुर्भुजाय नमः। [140]
- 🕉 भ्राजिष्णवे नमः।
- ॐ भोजनाय नमः।
- ॐ भोक्रे नमः।
- ॐ सहिष्णवे नमः।
- 🕉 जगदादिजाय नमः।
- ॐ अनघाय नमः।
- ॐ विजयाय नमः।
- ॐ जेत्रे नमः।
- ॐ विश्वयोनये नमः।
- ॐ पुनर्वसवे नमः। [150]
- 🕉 उपेन्द्राय नमः।
- ॐ नामाय नमः।
- ॐ प्रांशवे नमः।
- 🕉 अमोघाय नमः।
- 🕉 शुचये नमः।
- ॐ उर्जिताय नमः।



ॐ अतीन्द्राय नमः। ॐ सङ्ग्रहाय नमः। 🕉 सर्गाय नमः। ॐ नियमाय नमः। ॐ यमाय नमः। ॐ वेद्याय नमः। ॐ वैद्याय नमः। ॐ सदा-योगिने नमः। ॐ वीरघ्ने नमः। ॐ माधवाय नमः। 🕉 मधवे नमः। ॐ अतीन्द्रियाय नमः। ॐ महोत्साहाय नमः। ॐ महाबलाय नमः। 🕉 महाबुधाय नमः। 🕉 महावीराय नमः। 🕉 महाशक्तये नमः।

ॐ श्रीमते नमः। 🕉 अमेयत्मने नमः। ॐ महाद्रिधृशे नमः। [180] ॐ धृतात्मने नमः। [160] ॐ महेश्वासाय नमः। ॐ महीभर्त्रे नमः। 🕉 श्रीनिवासाय नमः। ॐ सतांगतये नमः। ॐ अनिरुद्धाय नमः। 🕉 सुरानंदाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ गोविदांपतये नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ दमनाय नमः। [190] ॐ हंसाय नमः। ॐ महामायाय नमः।[170] 🕉 सुपर्णाय नमः। 🕉 भुजगोत्तमाय नमः। ॐ हिरण्यनाभाय नमः। 🕉 सुतपसे नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ महाद्युतये नमः। ॐ प्रजापतये नमः। ॐ अनिर्देश्य-वपुषे नमः। 🕉 अमृत्यवे नमः।

ॐ सर्वदृशे नमः।

ॐ सिंहाय नमः। [200]

ॐ संधादुते नमः।

ॐ सन्धिमते नमः।

ॐ स्थिराय नमः।

ॐ अजाय नमः।

ॐ दुर्मर्षणाय नमः।

ॐ शास्त्रे नमः।

ॐ विश्रुतात्मने नमः।

ॐ सुरारिघ्ने नमः।

ॐ गुरुवे नमः।

ॐ गुरुतमाय नमः। [210]

ॐ धाम्ने नमः।

ॐ सत्याय नमः।

ॐ सत्य-पराक्रमाय नमः।

ॐ निमिषाय नमः।

🕉 अनिमिषाय नमः।

ॐ स्त्रग्वीणे नमः।

ॐ वाचस्पतये-दारिधये नमः।

ॐ अग्रण्ये नमः।

ॐ ग्रामण्ये नमः।

ॐ श्रीमते नमः। [220]

ॐ न्यायाय नमः।

ॐ नेत्रे नमः।

ॐ समीरणाय नमः।

ॐ सहस्त्रमूर्धे नमः।

ॐ विश्वात्मने नमः।

ॐ सहस्राक्षाय नमः।

ॐ सहस्रपदे नमः।

🕉 आवर्तनाय नमः।

ॐ निवृत्तात्मने नमः।

ॐ संवृत्ताय नमः। [230]

ॐ संप्रमर्दनाय नमः।

ॐ अहःसंवर्तकाय नमः।

ॐ वन्हये नमः।

ॐ अनिलाय नमः।

ॐ धरणीधराय नमः।

ॐ सुप्रसादाय नमः।

🕉 प्रसन्नात्मने नमः।

ॐ विश्वधृषे नमः।

ॐ विश्वभुजे नमः।

ॐ विभवे नमः।

[240]

- ॐ सत्कर्त्रे नमः।
- ॐ सत्कृताय नमः।
- ॐ साधवे नमः।
- ॐ जान्हवे नमः।
- ॐ नारायणाय नमः।
- ॐ नराय नमः।
- ॐ असंख्येयाय नमः।
- ॐ अप्रमेयात्मने नमः।
- ॐ विशिष्टाय नमः।
- ॐ शिष्टकृते नमः। [250]
- ॐ शुचये नमः।
- 🕉 सिद्धार्थाय नमः।
- ॐ सिद्ध-संकल्पाय नमः।
- ॐ सिद्धिदाय नमः।
- ॐ सिद्धि-साधाय नमः।
- ॐ वृषाहिणे नमः।
- ॐ वृषभाय नमः।
- ॐ विष्णवे नमः।
- ॐ वृषपर्वणे नमः।
- ॐ वृषोद्राय नमः। [260]
- ॐ वर्धनाय नमः।

- ॐ वर्धमानाय नमः।
- ॐ विविक्ताय नमः।
- ॐ श्रुति-सागराय नमः।
- ॐ सुभुजाय नमः।
- ॐ दुर्घराय नमः।
- 🕉 वाग्मिने नमः।
- 🕉 महेन्द्राय नमः।
- 🕉 वसुदाय नमः।
- ॐ वसवे नमः। [270]
- ॐ नैकरूपाय नमः।
- 🕉 बृह-द्रुपाय नमः।
- ॐ शिपिविष्टाय नमः।
- ॐ प्रकाशाय नमः।
- ॐ ओजस्तेजो-द्युति-धराय नमः
- ॐ प्रकाशात्मने नमः।
- ॐ प्रतापनाय नमः।
- ॐ ऋद्धाय नमः।
- ॐ स्पष्टा-क्षराय नमः।
- 🕉 मंत्राय नमः। [280]
- ॐ चन्द्रांशवे नमः।
- ॐ भास्कर-द्युतये नमः



ॐ अमृतां-शूद्भवाय नमः। ॐ भानवे नमः। 🕉 शशबिन्दवे नमः। ॐ सुरेश्वराय नमः। 🕉 औधधाय नमः। ॐ जगतहेतवे नमः। ॐ सत्यधर्म-पराक्रमाय नमः। ॐ भूतभव्य-भवन्नाथाय नमः। 🕉 पवनाय नमः। ॐ पावनाय नमः। ॐ अनलाय नमः। ॐ कामघ्ने नमः। ॐ कामकृते नमः। ॐ कान्ताय नमः। ॐ कामाय नमः। ॐ कामप्रदाय नमः। ॐ प्रभवे नमः। ॐ युगादिकृते नमः। [300] ॐ युगावर्ताय नमः।

🕉 नैकमायाय नमः।

ॐ महाशनाय नमः।

ॐ अदृश्याय नमः। ॐ व्यक्तरूपाय नमः। ॐ सहस्रजिते नमः। 🕉 अनन्तजिते नमः। ॐ इष्टाय नमः। 🕉 विशिष्टाय नमः। ॐ शिष्टेष्टाय नमः। [310] ॐ शिखंडिने नमः। ॐ नहुषाय नमः। ॐ वृषाय नमः। ॐ कोधाग्ने नमः। ॐ कोधकृत् -कर्त्रे नमः। ॐ विश्वबाहवे नमः। 🕉 महीधराय नमः। ॐ अच्युताय नमः। 🕉 प्रथिताय नमः। ॐ प्राणाय नमः। [320] ॐ प्राणदाय नमः। ॐ वासवानुजाय नमः। 🕉 अपां निधये नमः। 🕉 अधिष्ठानाय नमः।

- ॐ अप्रमत्ताय नमः।
- ॐ प्रतिष्ठिताय नमः।
- ॐ स्कन्दाय नमः।
- ॐ स्कन्द्धराय नमः।
- ॐ धुर्याय नमः।
- ॐ वरदाय नमः। [330]
- ॐ वायुवाहनाय नमः।
- ॐ वासुदेवाय नमः।
- 🕉 बृहद्भानवे नमः।
- ॐ आदिदेवाय नमः।
- ॐ पुरन्दराय नमः।
- ॐ अशोकाय नमः।
- ॐ तारणाय नमः।
- ॐ ताराय नमः।
- ॐ शूराय नमः।
- ॐ शौरये नमः। [340]
- ॐ जनेश्वराय नमः।
- ॐ अनुकूलाय नमः।
- ॐ शतावर्ताय नमः।
- ॐ पद्मिने नमः।
- ॐ पद्मनिभेक्षणाय नमः।

- ॐ पद्मनाभाय नमः।
- 🕉 अरविन्दाय नमः।
- 🕉 पद्मगर्भाय नमः।
- 🕉 शरीरभृते नमः।
- ॐ महर्धये नमः। [350]
- ॐ ऋद्धाय नमः।
- 🕉 वृद्धात्मने नमः।
- ॐ महाक्षाय नमः।
- ॐ गरुडध्वजाय नमः।
- ॐ अतुलाय नमः।
- ॐ शरभाय नमः।
- ॐ भीमाय नमः।
- ॐ समयज्ञाय नमः।
- 🕉 हविर्हरये नमः।
- ॐ सर्वलक्षण -लक्षणाय नमः।
- 🕉 लक्षमीवते नमः।
- 🕉 समितिंजयाय नमः।
- ॐ विक्षराय नमः।
- 🕉 रोहिताय नमः।
- 🕉 मार्गाय नमः।
- ॐ हेतवे नमः।

ॐ दामोदराय नमः।

ॐ सहाय नमः।

ॐ महीधराय नमः।

ॐ महाभागाय नमः।[370]

ॐ वेगवते नमः।

ॐ अमिताशनाय नमः।

ॐ उद्भवाय नमः।

ॐ क्षोभनाय नमः।

ॐ देवाय नमः।

🕉 श्रीगर्भाय नमः।

ॐ परमेश्वराय नमः।

ॐ करणाय नमः।

ॐ कारणाय नमः।

ॐ कर्त्रे नमः। [380]

ॐ विकर्त्रे नमः।

ॐ गहनाय नमः।

ॐ गुहाय नमः।

ॐ व्यवसायाय नमः।

ॐ व्यवस्थानाय नमः।

ॐ संस्थानाय नमः।

ॐ स्थानदाय नमः।

ॐ ध्रुवाय नमः।

🕉 परार्धये नमः।

ॐ परम-स्पष्टाय नमः। [390]

ॐ तुष्टाय नमः।

ॐ पुष्टाय नमः।

ॐ शुभेक्षणाय नमः।

ॐ रामाय नमः।

ॐ विरामाय नमः।

ॐ विरजाय नमः।

ॐ मार्गाय नमः।

ॐ नेयाय नमः।

ॐ नयाय नमः।

ॐ अनयाय नमः। [400]

ॐ वीराये नमः।

ॐ शक्तिमतां श्रेष्ठाये नमः।

ॐ धर्माये नमः।

🕉 धर्म-विदुत्तमाये नमः।

🕉 वैकुंठाये नमः।

🕉 पुरुषायै नमः।

ॐ प्राणायै नमः।

ॐ प्राणदाये नमः।



ॐ प्रणवाये नमः।

ॐ पृथवे नमः। [410]

ॐ हिरण्य-गर्भाये नमः।

🕉 शत्रुघ्नाये नमः।

ॐ व्याप्ताये नमः।

ॐ वायवे नमः।

🕉 अधोक्षजायै नमः।

ॐ ऋतवे नमः।

ॐ सुदर्शनाये नमः।

ॐ कालाये नमः।

🕉 परमेष्ठिने नमः।

ॐ परिग्रहाय नमः। [420]

ॐ उग्राय नमः।

ॐ संवत्सराय नमः।

ॐ दक्षाय नमः।

🕉 विश्रामाय नमः।

ॐ विश्व-दक्षिणाय नमः।

ॐ विस्ताराय नमः।

🕉 स्थावर-स्थाणवे नमः।

ॐ प्रमाणाय नमः।

🕉 बीज-मव्ययाय नमः।

ॐ अर्थाय नमः।

[430]

ॐ अनर्थाय नमः।

🕉 महाकोशाय नमः।

🕉 महाभोगाय नमः।

ॐ महाधनाय नमः।

ॐ अनिर्विण्णाय नमः।

🕉 स्थविष्ठाय नमः।

ॐ अभुवे नमः।

🕉 धर्मयूपाय नमः।

ॐ महामखाय नमः।

ॐ नक्षत्रनेमये नमः। [440]

🕉 निक्षत्रिणे नमः।

ॐ क्षमाय नमः।

ॐ क्षामाय नमः।

🕉 समीहनाय नमः।

ॐ यज्ञाय नमः।

🕉 ईज्याय नमः।

🕉 महेज्याय नमः।

ॐ कतवे नमः।

ॐ सत्राय नमः।

ॐ सतांगतये नमः।

450]

ॐ सर्वदर्शिने नमः।

ॐ विमुक्तात्मने नमः।

🕉 सर्वज्ञाय नमः।

ॐ ज्ञान-मुत्तमाय नमः।

ॐ सुव्रताय नमः।

ॐ सुमुखाय नमः।

ॐ सूक्षमाय नमः।

ॐ सुघोषाय नमः।

ॐ सुखदाय नमः।

ॐ सुहृदे नमः। [460]

🕉 मनोहराय नमः।

🕉 जितकोधाय नमः।

ॐ वीरबाहवे नमः।

ॐ विदारणाय नमः।

ॐ स्वापनाय नमः।

ॐ स्ववशाय नमः।

ॐ व्यापिने नमः।

ॐ नैकात्मान नमः।

ॐ नैककर्मकृते नमः।

ॐ वत्सराय नमः। [470]

ॐ वत्सलाय नमः।

🕉 वत्सिने नमः।

ॐ रत्न-गर्भाय नमः।

🕉 धनेश्वराय नमः।

🕉 धर्मगुपे नमः।

🕉 धर्मकृते नमः।

ॐ धर्मिने नमः।

ॐ सते नमः।

ॐ असते नमः।

ॐ क्षराय नमः। [480]

ॐ अक्षराय नमः।

🕉 अविज्ञात्रे नमः।

ॐ सहस्रांशवे नमः।

ॐ विधात्रे नमः।

ॐ कृतलक्षणाय नमः।

ॐ गभस्तिनेमये नमः।

ॐ सत्त्वस्थाय नमः।

ॐ सिंहाय नमः।

ॐ भूतमहेश्वराय नमः।

ॐ आदिदेवाय नमः। [490]

🕉 महादेवाय नमः।

ॐ देवेशाय नमः।



- ॐ देवभृ-दूरवे नमः।
- ॐ उत्तराय नमः।
- ॐ गोपतये नमः।
- ॐ गोप्त्रे नमः।
- ॐ ज्ञान-गम्याय नमः।
- ॐ पुरातनाय नमः।
- ॐ शरीरभूभृते नमः।
- ॐ भोक्रे नमः। [500]
- ॐ कपीन्द्राय नमः।
- ॐ भूरि-दक्षिणाय नमः।
- 🕉 सोमपाय नमः।
- ॐ अमृतपाय नमः।
- ॐ सोमाय नमः।
- ॐ पुरुजिते नमः।
- ॐ पुरु-सत्तमाय नमः।
- ॐ विनयाय नमः।
- ॐ जयाय नमः।
- ॐ सत्यसंधाय नमः।[510]
- ॐ दाशार्हाय नमः।
- 🕉 सात्वतां पतये नमः।
- ॐ जीवाय नमः।

- ॐ विनयिता-साक्षिणे नमः।
- ॐ मुकुन्दाय नमः।
- ॐ अमित-विक्रमाय नमः।
- 🕉 अम्भोनिधये नमः।
- 🕉 अनन्तात्मने नमः।
- 🕉 महोद्धिशयाय नमः।
- ॐ अनन्तकाय नमः। [520]
- ॐ अजाय नमः।
- 🕉 महार्हाय नमः।
- ॐ स्वाभाव्याय नमः।
- 🕉 जितामित्राय नमः।
- 🕉 प्रमोदाय नमः।
- ॐ आनन्दाय नमः।
- ॐ नन्दनाय नमः।
- ॐ नन्दाय नमः।
- ॐ सत्यधर्मणे नमः।
- ॐ त्रिविक्रमाय नमः। [530]
- ॐ महर्षये-कपिलाचार्याय नमः।
- ॐ कृतज्ञाय नमः।
- ॐ मेदिनीपतये नमः।
- ॐ त्रिपदाय नमः।



- 🕉 त्रिदशाध्यक्षाय नमः।
- ॐ महाशृङ्गाय नमः।
- 🕉 कृतान्तकृते नमः।
- ॐ महावराहाय नमः।
- 🕉 गोविन्दाय नमः।
- ॐ सुषेणाय नमः। [540]
- ॐ कनकाङ्गदिने नमः।
- ॐ गुह्याय नमः।
- ॐ गभीराय नमः।
- ॐ गहनाय नमः।
- ॐ गुप्ताय नमः।
- ॐ चक्रगदा-धराय नमः।
- ॐ वेधसे नमः।
- ॐ स्वाङ्गाय नमः।
- ॐ अजिताय नमः।
- ॐ कृष्णाय नमः। [550]
- ॐ दृढाय नमः।
- ॐ संकर्षणाच्युताय नमः।
- ॐ वरुणाय नमः।
- ॐ वारुणाय नमः।
- ॐ वृक्षाय नमः।

- ॐ पुष्कराक्षाय नमः।
- 🕉 महामनसे नमः।
- 🕉 भगवते नमः।
- ॐ भगन्ने नमः।
- ॐ आनन्दिने नमः। [560]
- ॐ वनमालिने नमः।
- ॐ हलायुधाय नमः।
- ॐ आदित्याय नमः।
- ॐ ज्योति-रादित्याय नमः।
- ॐ सहिष्णुवे नमः।
- ॐ गतिसत्तमाय नमः।
- 🕉 सुधन्वने नमः।
- ॐ खण्ड-पराशवे नमः।
- ॐ दारुणाय नमः।
- ॐ द्रविणप्रदाय नमः। [570]
- ॐ दिवस्पृशे नमः।
- ॐ सर्वदृग्व्यासाय नमः।
- ॐ वाचस्पतये अयोनिजाय नमः
- ॐ त्रिसाम्ने नमः।
- ॐ सामगाय नमः।
- ॐ साम्ने नमः।

- 🕉 निर्वाणाय नमः।
- ॐ भेषजाय नमः।
- ॐ भिषजे नमः।
- ॐ संन्यासकृते नमः।[580]
- ॐ शमाय नमः।
- ॐ शान्ताय नमः।
- ॐ निष्ठाये नमः।
- ॐ शान्त्ये नमः।
- ॐ पराय्णाय नमः।
- ॐ शुभाङ्गाय नमः।
- ॐ शान्तिदाय नमः।
- ॐ स्रष्ट्रे नमः।
- ॐ कुमुदाय नमः।
- ॐ कुवलेशाय नमः। [590]
- ॐ गोहिताय नमः।
- ॐ गोपतये नमः।
- ॐ गोप्त्रे नमः।
- ॐ वृषभाक्षाय नमः।
- ॐ वृषप्रियाय नमः।
- ॐ अनिवर्तिने नमः।
- ॐ निवृत्तात्मने नमः।

- ॐ संक्षेप्त्रे नमः।
- 🕉 क्षेमकृते नमः।
- ॐ शिवाय नमः। [600]
- 🕉 श्रीवत्सवक्षे नमः।
- 🕉 श्रीवासाय नमः।
- 🕉 श्रीपतये नमः।
- 🕉 श्रीमतां वराय नमः।
- ॐ श्रीदाय नमः।
- ॐ श्रीशाय नमः।
- 🕉 श्रीनिवासाय नमः।
- ॐ श्रीनिधये नमः।
- 🕉 श्रीविभावनाय नमः।
- ॐ श्रीधराय नमः। [610]
- ॐ श्रीकराय नमः।
- 🕉 श्रेयसे नमः।
- ॐ श्रीमते नमः।
- ॐ लोकत्रया-श्राय नमः।
- ॐ स्वक्षाय नमः।
- ॐ स्वाङ्गाय नमः।
- ॐ शतानन्दाय नमः।
- ॐ नन्द्ये नमः।



ॐ ज्योतिर्गणेश्वराय नमः।

🕉 विजितात्मने नमः।

🕉 विधेयात्मने नमः।

ॐ सत्कीर्तये नमः।

ॐ छिन्न-संशयाय नमः।

🕉 उदीर्णाय नमः।

ॐ सर्वत-चक्षुसे नमः।

ॐ अनीशाय नमः।

ॐ शाश्वत-स्थिराय नमः।

🕉 भूशयाय नमः।

ॐ भूषणाय नमः।

ॐ भूतये नमः। [630]

ॐ विशोकाय नमः।

🕉 शोक-नाशनाय नमः।

ॐ अर्चिष्मते नमः।

🕉 अर्चिताय नमः।

ॐ कुम्भाय नमः।

ॐ विशुद्धात्मने नमः।

ॐ विशोधनाय नमः।

🕉 अनिरुद्धाय नमः।

ॐ अप्रतिरथाय नमः।

ॐ प्रद्युम्नाय नमः। [640]

ॐ अमित-विक्रमाय नमः।

ॐ काल-नेमिनिघ्ने नमः।

ॐ वीराय नमः।

ॐ शोरये नमः।

ॐ शूर-जनेश्वराय नमः।

ॐ त्रिलोकात्मने नमः।

🕉 त्रिलोकेशाय नमः।

🕉 केशवाय नमः।

ॐ केशिघ्ने नमः।

ॐ हरये नमः। [650]

ॐ काम-देवाय नमः।

ॐ काम-पालाय नमः।

ॐ कामिने नमः।

ॐ कान्ताय नमः।

ॐ कृता-गमाय नमः।

ॐ अनिर्देश्य-वपुषे नमः।

ॐ विष्णवे नमः।

ॐ वीराय नमः।

ॐ अनन्ताय नमः।

🕉 धनंजयाय नमः।



ॐ ब्रह्मण्याय नमः। ॐ ब्रह्मकृते नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ ब्राह्मणे नमः। 🕉 ब्रह्म-विवर्धनाय नमः। ॐ ब्रह्मविदे नमः। ॐ ब्राह्मणाय नमः। ॐ ब्रह्मिणे नमः। ॐ ब्रह्मज्ञाय नमः। 🕉 ब्राह्मण-प्रियाय नमः। ॐ महाक्रमाय नमः। ॐ महाकर्मणे नमः। 🕉 महातेजसे नमः। 🕉 महोरगाय नमः। 🕉 महाक्रत्वे नमः। 🕉 महायज्वने नमः। ॐ महायज्ञाय नमः। ॐ महा-हविषे नमः। ॐ स्तव्याय नमः।

ॐ स्तव-प्रियाय नमः।[680] 🕉 स्तोत्राय नमः।

🕉 स्तुतये नमः। ॐ स्तोत्रे नमः। ॐ रणप्रियाय नमः। 🕉 पूर्णाय नमः। 🕉 पूरियत्रे नमः। ॐ पुण्याय नमः। 🕉 पुण्यकीर्तये नमः। ॐ अनामयाय नमः। ॐ मनोजवाय नमः। [690] ॐ तीर्थकराय नमः। ॐ वसुरेतसे नमः। 🕉 वसुप्रदाय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। ॐ वसवे नमः। ॐ वसुमनसे नमः। ॐ हविषे नमः। ॐ हविषे नमः। ॐ सद्गतये नमः। ॐ सदुऋतये नमः। [700] ॐ सत्ताये नमः। ॐ सद्भृतये नमः।

- ॐ सत्परायणाय नमः।
- ॐ शूरसेनाय नमः।
- ॐ यदुश्रेष्ठाय नमः।
- ॐ सन्निवासाय नमः।
- ॐ सूयामुनाय नमः।
- ॐ भूतावासाय नमः।
- ॐ वासुदेवाय नमः।
- ॐ सर्वासुनिलयाय नमः।
- ॐ अनलाय नमः।
- ॐ दर्पन्ने नमः।
- ॐ दर्पदाय नमः।
- ॐ दृप्ताय नमः।
- 🕉 दुर्घराय नमः।
- ॐ अपराजिताय नमः।
- ॐ विश्वमूर्तये नमः।
- 🕉 महामूर्तये नमः।
- ॐ दीप्त-मूर्तये नमः।
- ॐ अमूर्ति-मते नमः।[720]
- ॐ अनेकमूर्तये नमः।
- ॐ अव्यक्ताय नमः।
- 🕉 शतमूर्तये नमः।

- ॐ शताननाय नमः।
- ॐ एकेस्मे नमः।
- ॐ नैकस्मै नमः।
- ॐ सवाय नमः।
- ॐ काय नमः।
- ॐ कस्मै नमः।
- ॐ यस्मै नमः। [730]
- ॐ तस्मै नमः।
- ॐ पद्म-नुत्तमाय नमः।
- ॐ लोकबन्धवे नमः।
- ॐ लोकनाथाय नमः।
- ॐ माधवाय नमः।
- ॐ भक्त-वत्सलाय नमः।
- ॐ सुवर्ण-वर्णाय नमः।
- 🕉 हेमाङ्गाय नमः।
- ॐ वराङ्गाय नमः।
- ॐ चन्दना-ङ्गदिने नमः। [740]
- ॐ वीरघ्ने नमः।
- ॐ विषमाय नमः।
- ॐ शून्याय नमः।
- ॐ घृता-शीशाय नमः

ॐ अचलाय नमः।

ॐ चलाय नमः।

🕉 अमानिने नमः।

ॐ मानदाय नमः।

ॐ मान्याय नमः।

ॐ लोक-स्वामिने नमः।

ॐ त्रिलोक-धृषे नमः।

ॐ सुमेधसे नमः।

ॐ मेधजाय नमः।

ॐ धन्याय नमः।

ॐ सत्य-मेधसे नमः।

ॐ धरा-धराय नमः।

ॐ तेजो-वृषाय नमः।

ॐ द्युति-धराय नमः।

ॐ सर्व-शस्त्रभृतां-वराय नमः।

ॐ प्रग्रहाय नमः। [760]

ॐ निग्रहाय नमः।

ॐ व्यग्राय नमः।

ॐ नेक्षुङ्गाय नमः।

ॐ गदाग्रजाय नमः।

🕉 चतुर्मूर्तये नमः।

🕉 चतुर्बाहवे नमः।

ॐ चतुर्व्यूहाय नमः।

🕉 चतुर्गतये नमः।

ॐ चतुरात्मने नमः।

ॐ चतुर्भावाय नमः। [770]

ॐ चतुर्वेद-विदे नमः।

ॐ एकपदे नमः।

🕉 समावर्ताय नमः।

ॐ निवृतात्मने नमः।

ॐ दुर्जाय नमः।

ॐ दुरतिक्रमाय नमः।

🕉 दुर्लभाय नमः।

🕉 दुर्गमाय नमः।

ॐ दुर्गाय नमः।

ॐ दुरावासाय नमः। [780]

🕉 दुरारिघ्ने नमः।

ॐ शुभाङ्गाय नमः।

ॐ लोक-सारङ्गाय नमः।

ॐ सुतन्तवे नमः।

ॐ तन्तु-वर्धनाय नमः।

ॐ इन्द्रकर्मणे नमः।



- ॐ महाकर्मणे नमः।
- 🕉 कृतकर्मणे नमः।
- ॐ कृतागमाय नमः।
- ॐ उद्भवाय नमः। [790]
- ॐ सुन्दराय नमः।
- ॐ सुन्दाय नमः।
- ॐ रत्ननाभाय नमः।
- ॐ सुलोचनाय नमः।
- ॐ अर्काय नमः।
- ॐ वाजसनाय नमः।
- ॐ शृङ्गिने नमः।
- ॐ जयन्ताय नमः।
- 🕉 सर्वविज्जियने नमः।
- ॐ उद्भवाय नमः।
- 🕉 सुवर्ण बिंद्वे नमः।
- ॐ अक्षोभ्याय नमः।[800]
- ॐ अधोक्षजाय नमः।
- ॐ सर्व-वागीश्वराय नमः।
- ॐ महाहृदाय नमः।
- 🕉 महागर्ताय नमः।
- 🕉 महाभूताय नमः।

- 🕉 महानिधये नमः।
- ॐ कुमुदाय नमः।
- ॐ कुन्दराय नमः।
- ॐ कुन्दाय नमः।
- ॐ पर्जन्याय नमः। [810]
- ॐ पावनाय नमः।
- ॐ अनिलाय नमः।
- 🕉 अमृतांशाय नमः।
- ॐ अमृत-वपुषे नमः।
- 🕉 सर्वज्ञाय नमः।
- ॐ सर्वतो-मुखाय नमः।
- ॐ सुलभाय नमः।
- ॐ सुव्रताय नमः।
- ॐ सिद्धाय नमः।
- ॐ शत्रुजिते नमः। [820]
- ॐ शत्रु-तापनाय नमः।
- 🕉 न्यग्रोधाय नमः।
- ॐ उदुम्बराय नमः।
- ॐ अश्वत्थाय नमः।
- ॐ चाणूरान्ध्रनि-षूदनाय नमः।
- ॐ सहस्राचिषे नमः।

ॐ सप्तजिह्वाय नमः।

ॐ सप्तेधसे नमः।

ॐ सप्तवाहनाय नमः।

ॐ अमूर्तये नमः। [830]

ॐ अनघाय नमः।

ॐ अचिन्त्याय नमः।

ॐ भयकृते नमः।

🕉 भयनाशनाय नमः।

ॐ अणवे नमः।

ॐ बृहते नमः।

ॐ कृशाय नमः।

ॐ स्थूलाय नमः।

ॐ गुणभृते नमः।

ॐ निर्गुणाय नमः। [840]

ॐ महते नमः।

ॐ अधृताय नमः।

🕉 स्वधृताय नमः।

ॐ स्वास्याय नमः।

ॐ प्राग्वंशाय नमः।

ॐ वंश-वर्धनाय नमः।

ॐ भारभृते नमः।

ॐ कथिताय नमः।

ॐ योगिने नमः।

ॐ योगीशाय नमः। [850]

ॐ सर्व-कामदाय नमः।

ॐ आश्रमाय नमः।

ॐ श्रमणाय नमः।

ॐ क्षामाय नमः।

🕉 सुपर्णाय नमः।

ॐ वायु-वाहनाय नमः।

ॐ धनुर्घराय नमः।

ॐ धनु-र्वेदाय नमः।

ॐ दंडाय नमः।

ॐ दमित्रे नमः। [860]

ॐ दमाय नमः।

ॐ अपराजिताय नमः।

ॐ सर्व-सहाय नमः।

ॐ नियन्त्रे नमः।

🕉 नियमाय नमः।

ॐ यमाय नमः।

ॐ सत्त्व-वते नमः।

ॐ सात्त्विकाय नमः।

ॐ सत्याय नमः।

ॐ सत्यधर्म-परायणाय

🕉 अभिप्रायाय नमः।

ॐ प्रियार्हाय नमः।

ॐ अर्हाय नमः।

ॐ प्रिय-कृते नमः।

ॐ प्रीति-वर्धनाय नमः।

ॐ विहायसगतये नमः।

ॐ ज्योतिषे नमः।

ॐ सुरुचये नमः।

ॐ हुतभुजे नमः।

ॐ विभवे नमः। [880]

ॐ रवये नमः।

ॐ विरोचनाय नमः।

🕉 सूर्याय नमः।

ॐ सवित्रे नमः।

ॐ रवि-लोचनाय नमः।

ॐ अनन्ताय नमः।

ॐ हुतभुजे नमः।

ॐ भोक्रे नमः।

ॐ सुखदाय नमः।

ॐ नैकजाय नमः। [890]

ॐ अग्रजाय नमः।

🕉 अनि-र्विण्णाय नमः।

ॐ सदा-मर्षिणे नमः।

ॐ लोकाधिष्ठानाय नमः।

ॐ अद्भताय नमः।

ॐ सनाते नमः।

ॐ सनातन-तमाय नमः।

ॐ कपिलाय नमः।

ॐ कपये नमः।

ॐ अव्ययाय नमः। [900]

ॐ स्वस्तिदाय नमः।

ॐ स्वस्तिकृते नमः।

ॐ स्वस्तये नमः।

ॐ स्वस्तिभुजे नमः।

ॐ स्वस्ति-दक्षिणाय नमः।

🕉 अरोद्राय नमः।

ॐ कुण्डलिने नमः।

ॐ चिक्रणे नमः।

ॐ विक्रमिणे नमः।

ॐ उर्जित-शासनाय नमः [910]

🕉 शब्दातिगाय नमः।

ॐ शब्दसहाय नमः।

ॐ शिशिराय नमः।

ॐ शर्वरीकराय नमः



- ॐ अक़ूराय नमः।
- 🕉 पेशलाय नमः।
- ॐ दक्षाय नमः।
- ॐ दक्षिणाय नमः।
- 🕉 क्षमिणां वराय नमः।
- ॐ विद्वत्तमाय नमः। [920]
- ॐ वीतभयाय नमः।
- ॐ पुण्यश्रवण-कीर्तनाय नमः।
- ॐ उत्तारणाय नमः।
- ॐ दुष्कृतिघ्ने नमः।
- 🕉 पुण्याय नमः।
- ॐ दुस्वप्न-नाशाय नमः।
- ॐ वीरघ्ने नमः।
- ॐ रक्षणाय नमः।
- ॐ सदभ्यो नमः।
- 🕉 जीवनाय नमः। [930]
- 🕉 पर्यव-स्थिताय नमः।
- ॐ अनन्त-रूपाय नमः।
- ॐ अनन्त-श्रिये नमः।
- ॐ जित-मन्यवे नमः।
- ॐ भयापहाय नमः।
- ॐ चतुरस्राय नमः।

- ॐ गभीरात्मने नमः।
- ॐ विदिशाय नमः।
- ॐ व्यादिशाय नमः।
- ॐ दिशाय नमः। [940]
- 🕉 अनादये नमः।
- ॐ भुवोभुवे नमः।
- ॐ लक्षमै नमः।
- ॐ सुधीराय नमः।
- ॐ रुचिराङ्गदाय नमः।
- ॐ जननाय नमः।
- ॐ जन-जन्माद्ये नमः।
- ॐ भीमाय नमः।
- ॐ भीम-पराक्रमाय नमः।
- ॐ आधार-निलयाय नमः।[950]
- ॐ धात्रे नमः।
- ॐ पुष्पहासाय नमः।
- ॐ प्रजागराय नमः।
- ॐ उर्ध्वगाय नमः।
- ॐ सत्पथाचाराय नमः।
- ॐ प्राणदाय नमः।
- ॐ प्रणवाय नमः।
- ॐ पणाय नमः।



- ॐ प्रमाणाय नमः।
- ॐ प्राण-निलयाय नमः।
- 🕉 प्राणभृते नमः।
- 🕉 प्राणजीवाय नमः।
- ॐ तत्त्वाय नमः।
- ॐ तत्त्वविदे नमः।
- ॐ एकात्मने नमः।
- ॐ जन्म-मृत्यु-जरातिगाय नमः।
- ॐ भुर्भुवः स्वस्तरवे नमः।
- ॐ ताराय नमः।
- ॐ सवित्रे नमः।
- ॐ प्रपिता-महाय नमः [970]
- ॐ यज्ञाय नमः।
- ॐ यज्ञपतये नमः।
- ॐ यज्वने नमः।
- ॐ यज्ञाङ्गाय नमः।
- 🕉 यज्ञवाहनाय नमः।
- ॐ यज्ञभृते नमः।
- ॐ यज्ञकृते नमः।
- ॐ यज्ञिने नमः।
- ॐ यज्ञभुजे नमः।
- ॐ यज्ञसाधनाय नमः

- ॐ यज्ञा-न्तकृते नमः।
- ॐ यज्ञ-गुह्याय नमः।
- ॐ अन्नाय नमः।
- ॐ अन्नादाय नमः।
- ॐ आत्म-योनये नमः।
- 🕉 स्वयं-जाताय नमः।
- ॐ वैखानाय नमः।
- ॐ सामगायनाय नमः।
- ॐ देवकी-नन्दनाय नमः।
- ॐ स्रष्ट्रे नमः। [990]
- 🕉 क्षितीशाय नमः।
- 🕉 पापनाशनाय नमः।
- ॐ शंखभृते नमः।
- ॐ नन्दिकने नमः।
- ॐ चिक्रणे नमः।
- 🕉 शर्ङ्गधन्वने नमः।
- 🕉 गदाधराय नमः।
- 🕉 रथाङ्ग्पाणये नमः।
- ॐ अक्षोभ्याय नमः।
- ॐ सर्व-प्रहरणा-युधाय नमः[1000]

इति श्री विष्णुसहस्रनामावली समाप्ता ॥



### ॥ श्री विष्णु अष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

- ॐ विष्णवे नमः।
- ॐ लक्षमीपतये नमः।
- ॐ कृष्णाय नमः।
- ॐ वैकुण्ठाय नमः।
- ॐ गरुड-ध्वजाय नमः।
- ॐ परब्रह्मणे नमः।
- ॐ जगन्नाथाय नमः।
- ॐ वासुदेवाय नमः।
- ॐ त्रिविक्रमाय नमः।
- ॐ दैत्यान्तकाय नमः।
- 🕉 मधुरिपवे नमः।
- ॐ ताक्षर्य-वाहनाय नमः।
- ॐ सनातनाय नमः।
- ॐ नारायणाय नमः।
- ॐ पद्मनाभाय नमः।
- 🕉 हृषीकेशाय नमः।
- ॐ सुधा-प्रदाय नमः।
- ॐ माधवाय नमः।
- ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः।
- ॐ स्थिति-कर्त्रे नमः।

- ॐ परात्पराय नमः।
- 🕉 वनमालिने नमः।
- ॐ यज्ञ-रूपाय नमः।
- ॐ चक्रपाणये नमः।
- ॐ गदा-धराय नमः।
- ॐ उपेन्द्राय नमः।
- ॐ केशवाय नमः।
- ॐ हंसाय नमः।
- ॐ समुद्र-मथनाय नमः।
- ॐ हरये नमः।
- ॐ गोविन्दाय नमः।
- ॐ ब्रह्म-जनकाय नमः।
- ॐ कैटभासुर-मर्दनाय नमः।
- ॐ श्रीधराय नमः।
- ॐ काम-जनकाय नमः।
- 🕉 शेषशायिने नमः।
- 🕉 चतुर्भुजाय नमः।
- ॐ पाञ्चजन्य-धराय नमः।
- ॐ श्रीमते नमः।
- ॐ शार्ङ्ग-पाणये नमः।



- ॐ जनार्दनाय नमः।
- ॐ पीताम्बर-धराय नमः।
- ॐ देवाय नमः।
- ॐ सूर्यचन्द्र-विलोचनाय नमः।
- ॐ मत्स्य-रूपाय नमः।
- 🕉 कूर्म-तनवे नमः।
- ॐ क्रोड-रूपाय नमः।
- ॐ नृके-सरिणे नमः।
- ॐ वामनाय नमः।
- ॐ भार्गवाय नमः।
- ॐ रामाय नमः।
- ॐ बलिने नमः।
- ॐ कल्किने नमः।
- ॐ हयान-नाय नमः।
- ॐ विश्वम्भराय नमः।
- ॐ शिशुमाराय नमः।
- ॐ श्रीकराय नमः।
- ॐ कपिलाय नमः।
- ॐ ध्रुवाय नमः।
- ॐ दत्तत्रेयाय नमः।
- ॐ अच्युताय नमः।

- ॐ अनन्ताय नमः।
- ॐ मुकुन्दाय नमः।
- ॐ द्धि-वामनाय नमः।
- ॐ धन्वन्तरये नमः।
- 🕉 श्रीनिवासाय नमः।
- ॐ प्रद्युम्नाय नमः।
- ॐ पुरुषोत्तमाय नमः।
- ॐ श्रीवत्स-कोस्तुभ-धराय नमः
- ॐ मुरारातये नमः।
- ॐ अधोक्षजाय नमः।
- ॐ ऋषभाय नमः।
- ॐ मोहिनी-रूप-धारिणे नमः
- ॐ सङ्कर्षणाय नमः।
- ॐ पृथवे नमः।
- ॐ क्षीराब्धि-शायिने नमः।
- 🕉 भूतात्मने नमः।
- ॐ अनिरुद्धाय नमः।
- ॐ भक्त-वत्सलाय नमः।
- ॐ नराय नमः।
- ॐ गजेन्द्र-वरदाय नमः।
- ॐ त्रिधाम्ने नमः।

- ॐ भूत-भावनाय नमः।
- ॐ श्वेत-द्वीप-सुवास्त-व्याय नमः
- ॐ सनकादि-मुनि-ध्येयाय नमः।
- ॐ भगवते नमः।
- 🕉 राङ्कर-प्रियाय नमः।
- 🕉 नील-कान्ताय नमः।
- ॐ धरा-कान्ताय नमः।
- ॐ वेदात्मने नमः।
- ॐ बाद्रायणाय नमः।
- ॐ भागीरथी-जन्म-भूमि-)

पाद-पद्माय नमः।)

- 🕉 सतां प्रभवे नमः।
- 🕉 स्वभुवे नमः।
- ॐ विभवे नमः।

- ॐ घनश्या-माय नमः।
- ॐ जग-त्कारणाय नमः।
- ॐ अव्ययाय नमः।
- ॐ बुद्धा-वताराय नमः।
- 🕉 शान्तात्मने नमः।
- ॐ लीला-मानुष -विग्रहाय नमः
- ॐ दामोदराय नमः।
- 🕉 विराडूपाय नमः।
- ॐ भूतभव्य-भव-त्प्रभवे नमः।
- ॐ आदि-देवाय नमः।
- ॐ देव-देवाय नमः।
- ॐ प्रह्लाद-परिपालकाय नमः।
- 🕉 श्रीमहा-विष्णवे नमः।

### इति श्री महाविष्णवष्टोत्तर-शत-नामविलः समाप्ता ॥



# ॥ श्री लिलता त्रिपुर सुंदरी॥

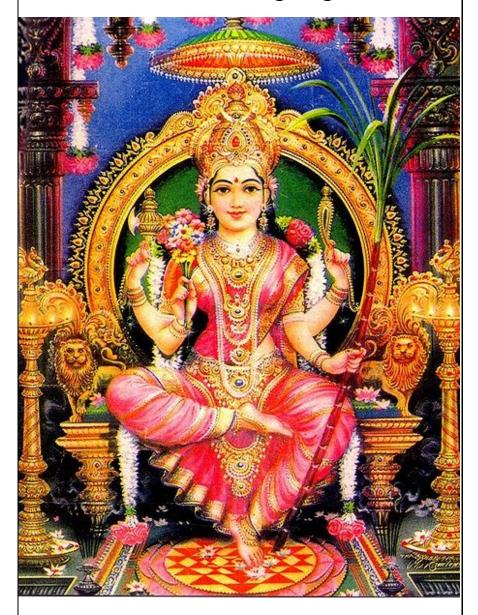



## ॥ श्री लिलता सहस्र नाम स्तोत्रम्॥

\*\*\*\*\*

### Compiled By Shri NK Venkitaraman.

\*\*\*\*\*

[ For a free copy of printable PDF file write to nkv.nvr@gmail.com ]

(All texts have been carefully proof-read. Every effort has been made to ensure that no errors exist in these texts. If you find an error, please report it so that it can be corrected.)



॥ न्यासः॥

अस्य श्रीलिलता-सहस्रनाम-स्तोत्र-माला मन्त्रस्य। विश्वन्यादि-वाग्देवता ऋषयः। अनुष्टुप् छन्दः। श्रीलिलता-परमेश्वरी देवता।श्रीमद्-वाग्भव-कूटेति बीजम् मध्य-कूटेति शक्तिः। शक्ति-कूटेति कीलकम्। श्रीलिलता-महा-त्रिपुर-सुन्दरी-प्रसाद-सिद्धि-द्वारा चिन्तित-फला-वाप्त्यर्थे जपे विनियोगः।

॥ ध्यानम्॥

सिन्दूरा-रुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्य-मौिल स्फुरत् तारा नायक शेखरां स्मित-मुखी मापीन वक्षो-रुहाम्। पाणिभ्या-मिल-पूर्ण रत्न चषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्न-घटस्थ रक्त-चरणां ध्यायेत् परा-मिष्बकाम्। ध्यायेत् पद्मा-सनस्थां विकसित-वदनां पद्म-पत्राय-ताक्षीं हेमाभां पीत-वस्त्रां कर-कलित-लसद्धेम-पद्मां वराङ्गीम्। सर्वालङ्कार युक्तां सतत-मभयदां भक्त-नम्नां भवानीं श्रीविद्यां शान्त मूर्तिं सकल सुरनुतां सर्व सम्प-त्प्रदात्रीम्॥ सकुङ्कुम विलेपना-मिलक-चुम्बि कस्तूरिकां समन्द हिसते-क्षणां सशर चाप पाशाङ्कुशाम्। अशेष-जन मोहिनीं अरुण माल्य भूषाम्बरां जपाकुसुम भासुरां जप-विधो स्मरे-दिम्बकाम्॥ अरुणां करुणा तरिङ्गताक्षीं धृत पाशाङ्कश पुष्प बाण-चापाम् अणि-मादिभि रावृतां मयूखे-रह-मित्येव विभावये भवानीम्॥ ॐ श्री महा देव्ये नमः॥

#### अथ श्री लिलता सहस्रनाम स्तोत्रम्

ॐ श्रीमाता श्रीमहा-राज्ञी श्रीमत्-सिंहासनेश्वरी। चिद्ग्नि-कुण्ड-सम्भूता देवकार्य-समुद्यता ॥ १ ॥ उद्यद्भानु-सहस्राभा चतुर्बाहु-समन्विता। राग-स्वरूप-पाशाढ्या क्रोधाकारा-ङ्कृशो-ज्ज्वला॥ २॥ मनो-रूपेक्षु-कोदण्डा पञ्च-तन्मात्र-सायका। निजारुण-प्रभा-पूर मज्जद् -ब्रह्माण्ड-मण्डला ॥ ३॥ चम्पका-शोक-पुन्नाग सौगन्धिक-लसत्कचा। कुरुविन्द-मणि-श्रेणी कनत्कोटीर-मण्डिता ॥ ४ ॥ अष्टमी-चन्द्र-विभ्राज दलिक-स्थल-शोभिता। मुख-चन्द्र-कलङ्काभ मृग-नाभि-विशेषका ॥ ५॥ वदन-स्मर-माङ्गल्य गृह-तोरण-चिल्लिका। वऋ-लक्ष्मी-परीवाह चलन्मी-नाभ-लोचना ॥ ६॥

नव-चम्पक-पुष्पाभ नासा-दण्ड-विराजिता । तारा-कान्ति-तिरस्कारि नासा-भरण-भासूरा ॥ ७ ॥ कदम्ब-मञ्जरी-क्रृप्त कर्ण-पूर-मनोहरा। ताटङ्क-युगली-भूत तपनो-डुप-मण्डला ॥ ८॥ पद्म-राग-शिलादर्श परिभावि-कपोलभूः। नव-विद्रम-बिम्बश्री न्यकारि-रदनच्छदा ॥ ९॥ शुद्ध-विद्याङ्करा-कार द्विज-पङ्कि-द्वयो-ज्ज्वला। कर्पूर-वीटिका-मोद-समाकर्षि-दिगन्तरा ॥ १० ॥ निज-सल्लाप-माधुर्य-विनिर्भ-र्त्सित-कच्छपी। मन्द-स्मित-प्रभापूर मज्जत्कामेश-मानसा ॥ ११ ॥ अना-कलित-सा-दृश्य चिबुकश्री-विराजिता। कामेरा-बद्ध-माङ्गल्य सूत्र-शोभित-कन्धरा ॥ १२ ॥ कनकाङ्गद्-केयूर कमनीय-भुजान्विता। रत्न-ग्रेवेय-चिन्ताक लोल-मुक्ता-फलान्विता॥ १३॥ कामेश्वर-प्रेम-रत्न मणि-प्रति-पण-स्तनी। नाभ्या-लवाल-रोमालि लता-फल-कुचद्वयी ॥ १४ ॥ लक्ष्यरोम-लता-धारता समुन्नेय-मध्यमा। स्तन-भार-दल-न्मध्य पट्टबन्ध-वलित्रया ॥ १५॥

अरुणा-रुण-कौसुम्भ वस्त्र-भास्वत्-कटी-तटी। रत्न-किङ्किणिका-रम्य रश्ना-दाम-भूषिता ॥ १६ ॥ कामेश-ज्ञात-सौभाग्य मार्द्-वोरु-द्वया-न्विता। माणिक्य-मुकुटाकार जानु-द्वय-विराजिता ॥ १७ ॥ इन्द्रगोप-परिक्षिप्त स्मर-तूणाभ-जङ्घिका। गूढ-गुल्फा कूर्म-पृष्ठ जियष्णु-प्रपदा-न्विता ॥ १८ ॥ नख-दीधिति-संछन्न नमज्जन-तमो-गुणा। पद-द्वय-प्रभा-जाल पराकृत-सरो-रुहा ॥ १९॥ सिञ्जान-मणि-मञ्जीर मण्डित-श्री-पदाम्बुजा। मराली-मन्द-गमना महा-लावण्य-शेवधिः॥ २०॥ सर्वारुणाऽनव-द्याङ्गी सर्वा-भरण-भूषिता। शिव-कामेश्वरा-ङ्कस्था शिवा स्वाधीन-वल्लभा ॥ २१ ॥ सुमेरु-मध्य-शृङ्गस्था श्रीमन्नगर-नायिका। चिन्तामणि-गृहा-न्तस्था पञ्च-ब्रह्मा-सन-स्थिता ॥२२ ॥ महा-पद्मा-टवी-संस्था कदम्ब-वन-वासिनी। सुधा-सागर-मध्यस्था कामाक्षी काम-दायिनी ॥ २३॥ देवर्षि-गण-संघात स्तूयमा-नात्म-वैभवा । भण्डासुर-वधोद्युक्त शक्ति-सेना-समन्विता ॥ २४॥

सम्पत्करी-समारूढ सिन्धुर-व्रज-सेविता। अश्वारूढा-धिष्ठिता-श्व कोटि-कोटि-भि-रावृता ॥२५॥ चक्र-राज-रथारूढ सर्वायुध-परिष्कृता । गेय-चक्र-रथारूढ मन्त्रिणी-परि-सेविता ॥ २६ ॥ किरि-चक्र-रथारूढ दण्ड-नाथा-पुरस्कृता । ज्वाला-मालिनिका-क्षिप्त विह्न-प्राकार-मध्यगा॥ २७॥ भण्ड-सैन्य-वधोद्युक्त शक्ति-विक्रम-हर्षिता। नित्या-पराक्रमा-टोप निरीक्षण-समु-त्सुका ॥ २८ ॥ भण्ड-पुत्र-वधोद्युक्त बाला-विक्रम-नन्दिता । मन्त्रिण्यम्बा-विर-चित विषङ्ग-वध-तोषिता ॥ २९ ॥ विश्चक-प्राण-हरण वाराही-वीर्य-नन्दिता । कामेश्वर-मुखा-लोक कल्पित-श्री-गणेश्वरा॥ ३०॥ महा-गणेश-निर्भिन्न विघ्न-यन्त्र-प्रहर्षिता। भण्डा-सुरेन्द्र-निर्मुक्त शस्त्र-प्रत्य-स्त्र-वर्षिणी ॥ ३१ ॥ करा-ङ्गलि-नखोत्पन्न नारायण-दशा-कृतिः। महा-पाशुपता-स्त्रा-िम निर्दग्धा-सुर-सैनिका ॥ ३२ ॥ कामेश्वरा-स्त्र-निर्दग्ध स-भण्डासुर-शून्यका। ब्रह्मोपेन्द्र-महेन्द्रादि देव-संस्तुत-वेभवा ॥ ३३ ॥

हर-नेत्राग्नि-संदग्ध काम-सञ्जीव-नौषधिः। श्रीमद्-वाग्भव-कूटैक स्वरूप-मुख-पङ्कजा ॥ ३४ ॥ कण्ठाधः-कटि-पर्यन्त मध्यकूट-स्वरूपिणी। शक्ति-कूटैक-तापन्न कटचधो-भाग-धारिणी ॥ ३५॥ मूल-मन्त्रात्मिका-मूल कूट-त्रय-कलेबरा। कुला-मृतेक-रसिका कुल-संकेत-पालिनी ॥ ३६॥ कुलाङ्गना कुला-न्तस्था कोलिनी कुल-योगिनी। अकुला समया-न्तस्था समया-चार-तत्परा॥ ३७॥ मूला-धारैक-निलया ब्रह्म-ग्रन्थि-विभेदिनी। मणि-पूरान्त-रुदिता विष्णु-ग्रन्थि-विभेदिनी ॥ ३८ ॥ आज्ञा-चक्रा-न्तरा-लस्था रुद्र-ग्रन्थि-विभेदिनी। सहस्रा-राम्बुजा-रूढा सुधा-साराभि-वर्षिणी ॥ ३९॥ तिड-ल्लता-सम-रुचिः षट्-चक्रो-परि-संस्थिता। महा-सक्तिः कुण्डलिनी बिस-तन्तु-तनीयसी॥ ४०॥ भवानी भावना-गम्या भवा-रण्य-कुठारिका। भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर् भक्त-सोभाग्य-दायिनी ॥ ४१ ॥ भक्तिप्रिया भक्ति-गम्या भक्ति-वश्या भयापहा। शाम्भवी शारदा-राध्या शर्वाणी शर्म-दायिनी ॥ ४

शाङ्करी श्रीकरी साध्वी शर-चन्द्र-निभानना। शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना ॥ ४३॥ निर्लेपा निर्मला नित्या निरा-कारा निरा-कुला। निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरु-पप्लवा ॥ ४४ । नित्यमुक्ता नि-विंकारा नि-ष्प्रपञ्चा निराश्रया। नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निर-वद्या निरन्तरा ॥ ४५ ॥ नि-ष्कारणा नि-ष्कलङ्का निरुपा-धिर् निरीश्वरा। नी-रागा राग-मथनी निर्मदा मदनाशिनी ॥ ४६॥ नि-श्चिन्ता नि-रहंकारा निर्मोहा मोहनाशिनी। निर्ममा ममता-हन्त्री नि-ष्पापा पापनाशिनी ॥ ४७ ॥ नि-ष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी। निः संशया संशय-घ्नी नि-र्भवा भवनाशिनी ॥ ४८ ॥ नि-र्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी। निर्नाशा मृत्यु-मथनी निष्किया नि-ष्परि-ग्रहा ॥ ४९ ॥ नि-स्तुला नील-चिकुरा निर-पाया निर-त्यया। दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःख-हन्त्री सुखप्रदा ॥ ५० ॥ दुष्ट-दूरा दुराचार शमनी दोष-वर्जिता। सर्वज्ञा सान्द्र-करुणा समानाधिक-वर्जिता ॥ ५१ ॥

सर्व-शक्तिमयी सर्व-मङ्गला सद्-गति-प्रदा। सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्व-मन्त्र-स्वरूपिणी॥ ५२॥ सर्व-यन्त्रात्मिका सर्व-तन्त्र-रूपा मनोन्मनी। माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर् मृडप्रिया॥ ५३॥ महारूपा महापूज्या महापातक-नाशिनी। महामाया महा-सत्त्वा महाशक्तिर् महारतिः॥ ५४॥ महाभोगा महैश्वर्या महावीर्या महाबला। महाबुद्धिर् महा-सिद्धिर् महा-योगेश्वरे-श्वरी ॥ ५५ ॥ महातन्त्रा महामन्त्रा महायन्त्रा महासना । महा-याग-क्रमा-राध्या महा-भैरव-पूजिता ॥ ५६॥ महेश्वर-महाकल्प-महा-ताण्डव-साक्षिणी। महा-कामेश-महिषी महा-त्रिपुर-सुन्दरी ॥ ५७ ॥ चतु-ष्प-ष्ट्युपचा-राढ्या चतु-ष्पष्टि-कलामयी। महाचतुः-षष्टि-कोटि-योगिनी-गणसेविता॥ ५८॥ मनु-विद्या चन्द्रविद्या चन्द्रमण्डल-मध्यगा। चारु-रूपा चारुहासा चारु-चन्द्र-कलाधरा॥ ५९॥ चरा-चर-जगन्नाथा चक्रराज-निकेतना। पार्वती पद्म-नयना पद्म-राग-समप्रभा ॥ ६० ॥

पञ्च-प्रेता-सना-सीना पञ्च-ब्रह्म-स्वरूपिणी। चिन्मयी परमा-नन्दा विज्ञान-घन-रूपिणी ॥ ६१ ॥ ध्यान-ध्यातृ-ध्येय-रूपा धर्मा-धर्म-विवर्जिता। विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ती तैजसा-त्मिका ॥ ६२ ॥ सुप्ता प्राज्ञा-तिमका तुर्या सर्वा-वस्था-विवर्जिता। सृष्टि-कर्जी ब्रह्म-रूपा गोप्त्री गोविन्द-रूपिणी ॥ ६३॥ संहारिणी रुद्र-रूपा तिरोधान-करीश्वरी। सदा-शिवा-ऽनुग्रह-दा पञ्च-कृत्य-परायणा ॥ ६४ ॥ भानु-मण्डल-मध्यस्था भैरवी भग-मालिनी। पद्मा-सना भगवती पद्मनाभ-सहोद्री ॥ ६५ ॥ उन्मेष-निमिषो-त्पन्न वि-पन्न-भुवनावली। सहस्र-शीर्ष-वदना सहस्राक्षी सहस्रपात्॥ ६६॥ आ-ब्रह्म-कीट-जननी वर्णा-श्रम-विधायिनी। निजा-ज्ञा-रूप-निगमा पुण्या-पुण्य-फलप्रदा ॥ ६७ ॥ श्रुति-सीमन्त-सिन्दूरी कृत-पादाज्ज-धूलिका। सकला-गम-सन्दोह शुक्ति-सम्पुट-मौक्तिका ॥ ६८॥ पुरुषार्थ-प्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी। अम्बिकाऽनादि-निधना हरि-ब्रह्मेन्द्र-सेविता॥ ६९

नारायणी नाद-रूपा नाम-रूप-विवर्जिता। हींकारी हीमती हृद्या हेयोपा-देय-वर्जिता ॥ ७० ॥ राज-राजा-र्चिता राज्ञी रम्या राजीव-लोचना। रञ्जनी रमणी रस्या रण-त्किङ्किणि-मेखला॥ ७१॥ रमा राकेन्दु-वद्ना रति-रूपा रति-प्रिया। रक्षा-करी राक्षस-घ्नी रामा रमण-लम्पटा ॥ ७२॥ काम्या काम-कला-रूपा कदम्ब-कुसुम-प्रिया। कल्याणी जगती-कन्दा करुणा-रस-सागरा ॥ ७३॥ कलावती कला-लापा कान्ता कादम्बरी-प्रिया। वरदा वाम-नयना वारुणी-मद-विह्वला ॥ ७४ ॥ विश्वाधिका वेद-वेद्या विन्ध्याचल-निवासिनी। विधात्री वेद-जननी विष्णु-माया विलासिनी॥ ७५॥ क्षेत्र-स्वरूपा क्षेत्रेशी क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-पालिनी । क्षय-वृद्धि-विनि-र्मुक्ता क्षेत्र-पाल-समर्चिता॥ ७६॥ विजया विमला वन्द्या वन्दारु-जन-वत्सला। वाग्वादिनी वाम-केशी वह्नि-मण्डल-वासिनी ॥ ७७ ॥ भक्तिमत्-कल्प-लतिका पशु-पाश-विमोचिनी। संहता-शेष-पाषण्डा सदाचार-प्रवर्तिका ॥ ७८ ॥

ताप-त्रया-ग्नि-सन्तप्त समा-ह्रादन-चन्द्रिका । तरुणी तापसा-राध्या तनु-मध्या तमोऽपहा ॥ ७९॥ चिति-स्त-त्पद्-लक्ष्यार्था चिदेक-रस-रूपिणी। स्वात्मा-नन्द-लवी-भूत ब्रह्माद्या-नन्द-सन्ततिः॥ ८०॥ परा प्रत्य-क्चिती-रूपा पश्यन्ती पर-देवता। मध्यमा वैखरी-रूपा भक्त-मानस-हंसिका ॥ ८१ ॥ कामेश्वर-प्राण-नाडी कृतज्ञा काम-पूजिता। शृङ्गार-रस-सम्पूर्णा जया जालन्धर-स्थिता॥ ८२॥ ओड्याण-पीठ-निलया बिन्दु-मण्डल-वासिनी। रहो-याग-क्रमा-राध्या रह-स्तर्पण-तर्पिता ॥ ८३॥ सद्यः प्रसादिनी विश्व-साक्षिणी साक्षि-वर्जिता। षडङ्ग-देवता-युक्ता षाड्गुण्य-परि-पूरिता ॥ ८४ ॥ नित्य-क्लिन्ना निरुपमा निर्वाण-सुख-दायिनी। नित्या-षोडशिका-रूपा श्रीकण्ठार्घ-शरीरिणी ॥८५॥ प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी। मूल-प्रकृति-रव्यक्ता व्यक्ता-व्यक्त-स्वरूपिणी ॥८६॥ व्यापिनी विविधा-कारा विद्या-विद्या-स्वरूपिणी। महा-कामेश-नयन कुमुदा-ह्लाद-कोमुदी ॥ ८७ ॥

भक्त-हार्द्-तमो-भेद् भानुमद्-भानु-सन्ततिः। शिवदूती शिवा-राध्या शिवमूर्तिः शिव-ङ्करी ॥ ८८ ॥ शिव-प्रिया शिव-परा शिष्टे-ष्टा शिष्ट-पूजिता । अ-प्रमेया स्व-प्रकाशा मनो-वाचाम-गोचरा ॥ ८९॥ चि-च्छक्तिश् चेतना-रूपा जड-शक्तिर् जडात्मिका। गायत्री व्याहृतिः सन्ध्या द्विज-बृन्द-निषेविता ॥९०॥ तत्त्वासना तत्त्वमयी पञ्च-कोशा-न्तर-स्थिता। निःसीम-महिमा नित्य-योवना मद-शालिनी ॥ ९१ ॥ मद-घूर्णित-रक्ताक्षी मद्-पाटल-गण्डभूः। चन्दन-द्रव-दिग्धाङ्गी चाम्पेय-कुसुम-प्रिया ॥ ९२ ॥ क़्राला कोमलाकारा कुरु-कुल्ला कुलेश्वरी। कुल-कुण्डालया कौल मार्ग-तत्पर-सेविता॥ ९३॥ कुमार-गणनाथाम्बा तुष्टिः पुष्टिर् मतिर् धृतिः। शान्तिः स्वस्ति-मती कान्तिर् नन्दिनी विघ्ननाशिनी ॥९४ तेजो-वती त्रि-नयना लोलाक्षी-काम-रूपिणी। मालिनी हंसिनी माता मलयाचल-वासिनी ॥ ९५॥ सुमुखी निलनी सुभ्रूः शोभना सुर-नायिका। कालकण्ठी कान्ति-मती क्षोभिणी सूक्ष्म-रूपिणी।

वज्रेश्वरी वामदेवी वयोऽवस्था-विवर्जिता। सिद्धेश्वरी सिद्ध-विद्या सिद्ध-माता यश-स्विनी ॥ ९७ ॥ विशुद्धि-चक्र-निलयाऽऽरक्त-वर्णा त्रिलोचना । खट्वा-ङ्गादि-प्रहरणा वद्-नैक-सम-न्विता ॥ ९८ ॥ पायसा-न्न-प्रिया त्व-क्स्था पशु-लोक-भयङ्करी। अमृतादि-महाशक्ति संवृता डाकिनी-श्वरी ॥ ९९॥ अनाहता-ज्ज-निलया श्यामा-भा वदन-द्वया। दंष्ट्रो-ज्ज्वलाऽक्ष-मालादि धरा रुधिर-संस्थिता ॥ १०० ॥ काल-राज्या-दि-शक्त्यौ-घ वृता स्नि-ग्धौ-दन-प्रिया। महा-वीरेन्द्र-वरदा राकिण्यम्बा-स्वरूपिणी ॥ १०१ ॥ मणि-पूराज्ज-निलया वदन-त्रय-संयुता । वज्रा-दिका-युधो-पेता डामर्या-दि-भिरावृता ॥ १०२ ॥ रक्तवर्णा मां-सनिष्ठा गुडा-न्न-प्रीत-मानसा। समस्त-भक्त-सुखदा लाकिन्यम्बा-स्वरूपिणी ॥ १०३॥ स्वाधिष्ठा-नाम्बुज-गता चतु-र्वऋ-मनोहरा। शूलाद्या-युध-सम्पन्ना पीतवर्णाऽति-गर्विता ॥ १०४ ॥ मेदो-निष्ठा मधु-प्रीता बन्धि-न्यादि-समन्विता। दध्यन्ना-सक्त-हृदया काकिनी-रूप-धारिणी॥ १०५

मूलाधारा-म्बुजा-रूढा पञ्च-वऋाऽस्थि-संस्थिता । अङ्कशा-दि-प्रहरणा वरदा-दि निषे-विता ॥ १०६॥ मुद्-गौदना-सक्त-चित्ता साकिन्यम्बा-स्वरूपिणी। आज्ञा-चक्राज्ञ-निलया शुक्र-वर्णा षडानना ॥ १०७॥ मज्जा-संस्था हंस-वती मुख्य-शक्ति-समन्विता। हरिद्रा-न्नेक-रसिका हाकिनी-रूप-धारिणी ॥ १०८ ॥ सहस्र-दल-पद्म-स्था सर्व-वर्णोप-शोभिता। सर्वा-युध-धरा शुक्क संस्थिता सर्वतो-मुखी ॥ १०९ ॥ सर्वौ-दन-प्रीत-चित्ता याकिन्यम्बा-स्वरूपिणी। स्वाहा स्वधा-ऽमितर् मेधा श्रुतिः स्मृति-र-नुत्तमा ॥ ११० ॥ पुण्यकीर्तिः पुण्य-लभ्या पुण्य-श्रवण-कीर्तना । पुलो-मजा-र्चिता बन्ध-मोचनी बर्बरा-लका॥ १११॥ विमर्श-रूपिणी विद्या वियदा-दि-जग-त्प्रसूः। सर्व-व्याधि-प्रशमनी सर्व-मृत्यु-निवारिणी ॥ ११२ ॥ अग्र-गण्याऽचिन्त्य-रूपा कलि-कल्मष-नाशिनी। कात्यायनी काल-हन्त्री कमलाक्ष-निषे-विता॥ ११३॥ ताम्बूल-पूरित-मुखी दाडिमी-कुसुम-प्रभा। मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्र-रूपिणी॥ ११

नित्य-तृप्ता भक्त-निधिर् नि-यन्त्री निखिले-श्वरी। मैत्र्या-दि-वासना-लभ्या महा-प्रलय-साक्षिणी ॥ ११५॥ परा शक्तिः परा निष्ठा प्रज्ञान-घन-रूपिणी। माध्वी-पाना-लसा मत्ता मातृका-वर्ण-रूपिणी ॥ ११६॥ महा-कैलास-निलया मृणाल-मृदु-दोर्लता। महनीया दया-मूर्तिर् महा-साम्राज्य-शालिनी ॥ ११७॥ आत्म-विद्या महा-विद्या श्री-विद्या काम-सेविता। श्री-षोडशा-क्षरी-विद्या त्रि-कूटा काम-कोटिका ॥ ११८ ॥ कटाक्ष-किङ्करी-भूत कमला-कोटि-सेविता। शिरःस्थिता चन्द्र-निभा भाल-स्थेन्द्र-धनुः प्रभा ॥ ११९॥ हृदय-स्था रवि-प्रख्या त्रिकोणा-न्तर-दीपिका। दाक्षायणी दैत्य-हन्त्री दक्ष-यज्ञ-विनाशिनी ॥ १२० ॥ दरा-न्दो-लित-दीर्घाक्षी दर-हासो-ज्ज्वलन्-मुखी। गुरु-मूर्तिर् गुण-निधिर् गो-माता गुह-जन्मभूः॥ १२१॥ देवेशी दण्डनी-तिस्था दह-राकाश-रूपिणी। प्रतिप-न्मुख्य-राकान्त तिथि-मण्डल-पूजिता ॥ १२२ ॥ कला-त्मिका कला-नाथा काव्या-लाप-विनोदिनी। सचा-मर-रमा-वाणी सव्य-दक्षिण-सेविता ॥ १२३

आदि-शक्तिर् अमेयाऽऽत्मा परमा पावना-कृतिः। अनेक-कोटि-ब्रह्माण्ड जननी दिव्य-विग्रहा ॥ १२४ ॥ क्रींकारी केवला गुह्या केवल्य-पद-दायिनी। त्रिपुरा त्रि-जगद्-वन्द्या त्रि-मूर्तिस् त्रि-दशे-श्वरी ॥ १२५ ॥ त्र्य-क्षरी दिव्य-गन्धाढ्या सिन्दूर-तिलका-श्चिता। उमा शैलेन्द्र-तनया गौरी गन्धर्व-सेविता॥ १२६॥ विश्व-गर्भा स्वर्ण-गर्भा ऽवरदा वागधी-श्वरी। ध्यान-गम्याऽपरि-च्छेद्या ज्ञानदा ज्ञान-विग्रहा ॥ १२७ ॥ सर्व-वेदान्त-संवेद्या सत्या-नन्द-स्वरूपिणी। लोपा-मुद्रार्चिता लीला क्रुप्त-ब्रह्माण्ड-मण्डला ॥ १२८ ॥ अ-दृश्या दृश्य-रहिता विज्ञात्री वेद्य-वर्जिता। योगिनी योगदा योग्या योगा-नन्दा युगन्धरा ॥ १२९ ॥ इच्छाराक्ति-ज्ञानराक्ति क्रियाराक्ति-स्वरूपिणी। सर्वा-धारा सु-प्रतिष्ठा सद-सद्रप-धारिणी ॥ १३० ॥ अष्ट-मूर्तिर् अजा-जेत्री लोक-यात्रा-विधायिनी। एका-किनी भूम-रूपा नि-हैंता हैत-वर्जिता ॥ १३१ ॥ अन्नदा वसुदा वृद्धा ब्रह्मा-त्मेक्य-स्वरूपिणी। बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया॥ १३२

भाषा-रूपा बृह-त्सेना भावा-भाव-विवर्जिता। सुखा-राध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः॥ १३३॥ राज-राजेश्वरी राज्य-दायिनी राज्य-वल्लभा। राज-त्कृपा राज-पीठ निवेशित-निजा-श्रिता ॥ १३४ ॥ राज्यलक्ष्मीः कोश-नाथा चतु-रङ्ग-बलेश्वरी। साम्राज्य-दायिनी सत्य-सन्धा सागर-मेखला॥ १३५॥ दीक्षिता दैत्य-शमनी सर्व-लोक-वशङ्करी। सर्वार्थ-दात्री सावित्री सचिदा-नन्द-रूपिणी ॥ १३६ ॥ देश-काला-परि-च्छिन्ना सर्वगा सर्व-मोहिनी। सरस्वती शास्त्र-मयी गुहाम्बा गुह्य-रूपिणी ॥ १३७ ॥ सर्वोपा-धि-विनि-र्मुक्ता सदा-शिव-पति-व्रता । सम्प्रदाये-श्वरी साध्वी गुरु-मण्डल-रूपिणी ॥ १३८ ॥ कुलो-त्तीर्णा भगा-राध्या माया मधु-मती मही। गणा-म्बा गुद्यका-राध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया॥ १३९॥ स्वतन्त्रा सर्व-तन्त्रेशी दक्षिणामूर्ति-रूपिणी। सनका-दि-समाराध्या शिव-ज्ञान-प्रदायिनी ॥ १४० ॥ चित्कलाऽऽनन्द-कलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी। नाम-पारायण-प्रीता नन्दि-विद्या नटेश्वरी ॥ १४१ ॥

मिथ्या-जगद-धिष्ठाना मुक्तिदा मुक्ति-रूपिणी। लास्य-प्रिया लय-करी लज्जा रम्भा-दि-वन्दिता॥ १४२॥ भव-दाव-सुधा-वृष्टिः पापा-रण्य-दवा-नला । दो-र्भाग्य-तूलवा-तूला जरा-ध्वान्त-रवि-प्रभा ॥ १४३॥ भाग्या-ब्धि-चन्द्रिका भक्त-चित्त-केकि-घना-घना। रोग-पर्वत-दम्भोलिर् मृत्यु-दारु-कुठारिका॥ १४४॥ महेश्वरी महा-काली महा-ग्रासा महा-शना। अपर्णा चण्डिका चण्ड-मुण्डासुर-निषूदिनी ॥ १४५॥ क्षराक्षरा-ित्मका सर्व-लोकेशी विश्व-धारिणी। त्रिवर्ग-दात्री सुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका ॥ १४६ ॥ स्वर्गा-प-वर्गदा शुद्धा जपा-पुष्प-निभा-कृतिः। ओजो-वती द्युति-धरा यज्ञ-रूपा प्रिय-व्रता ॥ १४७ ॥ दुरा-राध्या दुराधर्षा पाटली-कुसुम-प्रिया। महती मेरु-निलया मन्दार-कुसुम-प्रिया॥ १४८॥ वीरा-राध्या विराडूपा विरजा विश्वतो-मुखी। प्रत्य-ग्रूपा परा-काशा प्राणदा प्राण-रूपिणी ॥ १४९ ॥ मार्तण्ड-भैरवा-राध्या मन्त्रिणी-न्यस्त-राज्य-धूः। त्रिपुरेशी जय-त्सेना नि-स्त्रे-गुण्या परापरा ॥ १५०

सत्य-ज्ञाना-नन्द-रूपा साम-रस्य-परायणा। कपर्दिनी कला-माला काम-धुक् काम-रूपिणी॥ १५१॥ कला-निधिः काव्य-कला रस-ज्ञा रस-शेवधिः। पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा ॥ १५२ ॥ परंज्योतिः परंधाम परमाणुः परात्परा । पाश-हस्ता पाश-हन्त्री पर-मन्त्र-विभेदिनी ॥ १५३॥ मूर्ताऽमूर्ताऽनित्य-तृप्ता मुनि-मानस-हंसिका। सत्य-व्रता सत्यरूपा सर्वा-न्त-र्यामिनी सती॥ १५४॥ ब्रह्माणी ब्रह्म-जननी बहु-रूपा बुधा-र्चिता । प्रस-वित्री प्रचण्डाऽऽज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटा-कृतिः॥ १५५॥ प्राणेश्वरी प्राण-दात्री पञ्चाश-त्पीठ-रूपिणी। वि-शृङ्खला वि-विक्त-स्था वीर-माता विय-त्प्रसूः॥ १५६॥ मुकुन्दा मुक्ति-निलया मूल-विग्रह-रूपिणी। भावज्ञा भव-रोग-घ्नी भव-चक्र-प्रवर्तिनी ॥ १५७ ॥ छन्दः सारा शास्त्र-सारा मन्त्र-सारा तलो-दरी। उदार-कीर्तिर् उद्दाम वैभवा वर्ण-रूपिणी ॥ १५८ ॥ जन्म-मृत्यु-जरा-तप्त जन-विश्रान्ति-दायिनी। सर्वोप-निष-दुदु-घुष्टा शान्त्य-तीत-कलात्मिका॥

गम्भीरा गगना-न्तस्था गर्विता गान-लोलुपा। कल्पना-रहिता काष्ठा-ऽकान्ता कान्ता-र्घ-विग्रहा ॥ १६० । कार्य-कारण-निर्मुक्ता काम-केलि-तरङ्गिता। कन-त्कन-कता-टङ्का लीला-विग्रह-धारिणी ॥ १६१ ॥ अजा-क्षय-विनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्र-प्रसादिनी। अन्त-र्मुख-समाराध्या बहि-र्मुख-सु-दुर्लभा ॥ १६२ ॥ त्रयी त्रि-वर्ग-निलया त्रि-स्था त्रिपुर-मालिनी। निरा-मया निरा-लम्बा स्वात्मा-रामा सुधा-सृतिः ॥ १६३ । संसार-पङ्क-निर्मय्न समुद्धरण-पण्डिता । यज्ञ-प्रिया यज्ञ-कर्त्री यजमान-स्वरूपिणी॥ १६४॥ धर्मा-धारा धना-ध्यक्षा धन-धान्य-विवर्धिनी। विप्र-प्रिया विप्र-रूपा विश्व-भ्रमण-कारिणी ॥ १६५ ॥ विश्व-ग्रासा विद्रुमा-भा वैष्णवी विष्णु-रूपिणी। अयोनिर् योनि-निलया कूटस्था कुल-रूपिणी ॥ १६६॥ वीर-गोष्ठी-प्रिया वीरा नैष्कर्म्या नाद-रूपिणी। विज्ञान-कलना कल्या विदग्धा बैन्द-वासना॥ १६७॥ तत्त्वाधिका तत्त्व-मयी तत्त्व-मर्थ-स्वरूपिणी। साम-गान-प्रिया सोम्या सदा-शिव-कुटुम्बिनी ॥ १

सव्याप-सव्य-मार्गस्था सर्वा-पद्वि-निवारिणी। स्वस्था स्वभाव-मधुरा धीरा धीर-समर्चिता ॥ १६९ ॥ चैतन्या-र्घ्य-समा-राध्या चैतन्य-कुसुम-प्रिया । सदो-दिता सदा-तुष्टा तरुणा-दित्य-पाटला ॥ १७० ॥ दक्षिणा-दक्षिणा-राध्या दर-स्मेर-मुखा-म्बुजा। कौलिनी-केवला-ऽनर्घ्य कैवल्य-पद-दायिनी ॥ १७१ ॥ स्तोत्र-प्रिया स्तुति-मती श्रुति-संस्तुत-वैभवा। मनस्विनी मान-वती महेशी मङ्गला-कृतिः॥ १७२॥ विश्व-माता जग-द्धात्री विशालाक्षी विरा-गिणी। प्र-गल्भा पर-मोदारा परा-मोदा मनोमयी ॥ १७३॥ व्योमकेशी विमान-स्था वज्रिणी वामके-श्वरी। पञ्च-यज्ञ-प्रिया पञ्च-प्रेत मञ्चा-धि-शायिनी ॥ १७४ ॥ पञ्चमी पञ्च-भूतेशी पञ्च-संख्योप-चारिणी। शाश्वती शाश्वतै-श्वर्या शर्मदा शम्भु-मोहिनी ॥ १७५॥ धरा धर-सुता धन्या धर्मिणी धर्म-वर्धिनी। लोका-तीता गुणा-तीता सर्वा-तीता शमा-त्मिका ॥ १७६॥ बन्धूक-कुसुम-प्रख्या बाला लीला-विनोदिनी। सुमङ्गली सुख-करी सुवेषाढ्या सुवासिनी॥ १७७

सुवासि-न्यर्चन-प्रीता ऽऽशोभना शुद्ध-मानसा। बिन्दु-तर्पण-सन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुरा-म्बिका ॥ १७८ ॥ दश-मुद्रा-समा-राध्या त्रिपुरा-श्री-वशङ्करी। ज्ञान-मुद्रा ज्ञान-गम्या ज्ञान-ज्ञेय-स्वरूपिणी॥ १७९॥ योनि-मुद्रा त्रि-खण्डेशी त्रि-गुणाम्बा त्रि-कोणगा। अनघा ऽद्भत-चारित्रा वाञ्छि-तार्थ-प्रदायिनी ॥ १८० ॥ अभ्यासा-तिशय-ज्ञाता षडध्वा-तीत-रूपिणी। अव्याज-करुणा-मूर्तिर् अज्ञान-ध्वान्त-दीपिका ॥ १८१ ॥ आबाल-गोप-विदिता सर्वा-नुल्ल-ङ्घ्य-शासना। श्री-चक्र-राज-निलया श्रीमत्-त्रिपुर-सुन्दरी ॥ १८२ ॥ श्री-शिवा शिव-शक्त्ये-क्य-रूपिणी ललिता-म्बिका। एवं श्री-लिलता देव्या नाम्-नां साहस्र-कं जगुः॥ १८३॥

॥ इति श्री ब्रह्माण्ड पुराणे उत्तरखण्डे श्री हयग्रीवाग स्त्यसंवादे श्रीललिता सहस्रनाम स्तोत्र कथनं सम्पूर्णम्॥



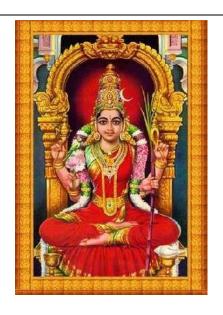

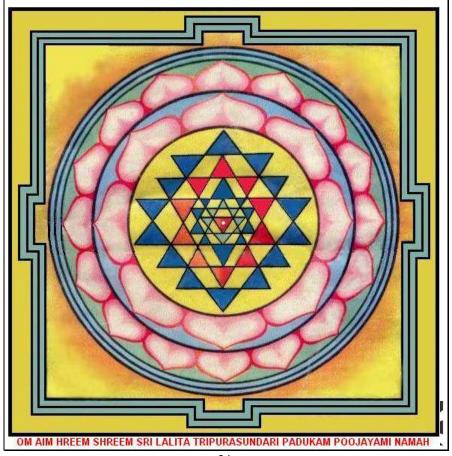

## ॥ श्री लिलता सहस्रनामावली॥

- ॐ ऐं हीं श्रीं श्रीमात्रे नमः
- ॐ श्रीमहाराज्ञे नमः
- ॐ श्रीमित्संहासनेश्वर्यें नमः
- ॐ चिद्ग्नि-कुण्ड-संभूताये नमः
- ॐ देवकार्य-समुद्यताये नमः
- ॐ उद्यद्भानु-सहस्राभाये नमः
- ॐ चतुर्बाहु-समन्विताये नमः
- ॐ राग-स्वरूप-पाशाढ्याये नमः
- ॐ क्रोधा-काराङकुशोज्ज्वलाये नमः
- ॐ मनो-रूपेक्षु-कोंदण्डाये नमः
- ॐ पंच-तन्मात्र-सायकाये नमः
- ॐ निजारुण-प्रभापूर-मज्जद् ब्रह्माण्ड-मण्डलाये नमः
- ॐ चम्पका-शोक-पुन्नाग-सोगन्धिक-लसत्कचाये नमः
- ॐ कुरुविन्द-मणिश्रेणी-कनत्कोटीर-मण्डिताये नमः
- ॐ अष्टमी-चन्द्र-विभ्राज-दिलकस्थल-शोभिताये नमः
- ॐ मुख-चन्द्र-कलंकाभ-मृगनाभि-विशेषकायै नमः
- ॐ वदन-स्मर-मांगल्य-गृह-तोरण-चिल्लिकाये नमः
- ॐ वऋ-लक्ष्मी-परीवाह-चलन्मी-नाभ-लोचनायै नमः
- ॐ नव-चम्पक-पुष्पाभ-नासादण्ड-विराजिताये नमः
- ॐ तारा-कान्ति-तिरस्कारि-नासाभरण-भासुराये नमः
- ॐ कदम्ब-मञ्जरी-क्रृप्त-कर्णपूर-मनोहराये नमः

- ॐ ताटंक-युगली-भूत-तपनोडुप-मण्डलाये नमः
- ॐ पद्म-राग-शिलादर्श-परिभावि-कपोलभुवे नमः
- ॐ नव-विद्रम-बिम्ब-श्री-न्यकारि-रदनच्छदाये नमः
- ॐ शुद्ध-विद्याङ्कराकार-द्विज-पङ्कि-द्वयो-ज्ज्वलाये नमः
- ॐ कर्पूर-वीटिका-मोद-समाकर्षि दिगन्तराये नमः
- ॐ निज-सल्लाप-माधुर्य विनिर्भित्सत-कच्छप्ये नमः
- ॐ मन्द-स्मित-प्रभापूर-मज्जत्कामेश-मानसायै नमः
- ॐ अना-कलित-सादृश्य-चिबुकश्री-विराजिताये नमः
- ॐ कामेश-बद्ध-माङ्गल्य-सूत्र-शोभित-कन्धराये नमः
- ॐ कनकाङ्गद-केयूर-कमनीय-भुजान्विताये नमः
- ॐ रत्न-ग्रेवेय चिन्ताक-लोल-मुक्ता-फलान्विताये नमः
- ॐ कामेश्वार-प्रेमरत्न-मणि-प्रति-पण-स्तन्ये नमः
- ॐ नाभ्या-लवाल-रोमालि-लता-फल-कुचद्वय्ये नमः
- ॐ लक्ष्य-रोम-लताधारता-समुन्नेय-मध्यमाये नमः
- ॐ स्तन-भार-दलन्मध्य-पट्ट-बन्ध-वलित्रयाये नमः
- ॐ अरुणारुण-कौसुम्भ-वस्त्र-भास्वत्कटी-तट्यै नमः
- ॐ रत्न-किङ्किणिका-रम्य-रशना-दाम-भूषिताये नमः
- ॐ कामेश-ज्ञात-सौभाग्य-मार्द्वोरु-द्वयान्विताये नमः
- ॐ माणिक्य-मुकुटा-कार-जानु-द्वय-विराजिताये नमः
- ॐ इन्द्रगोप-परिक्षिप्त-स्मर-तूणाभ-जङ्घिकायै नमः
- ॐ गृढ-गृल्फाये नमः
- ॐ कूर्म पृष्ठ-जियष्णु-प्रपदान्विताये नमः



- ॐ नख-दीधिति-सञ्छन्न-नम-ज्जन-तमो-गुणाये नमः
- ॐ पद-द्वय-प्रभाजाल-पराकृत-सरोरुहाये नमः
- ॐ शिञ्जान-मणि-मञ्जीर-मण्डित-श्री-पदाम्बुजाये नमः
- ॐ मराली-मन्द-गमनायै नमः
- ॐ महा-लावण्य-शेवधये नमः
- ॐ सर्वारुणाये नमः
- ॐ अ-नवद्याङ्ग्ये नमः (50)
- ॐ सर्वाभरण-भूषिताये नमः
- ॐ शिव-कामेश्वराङ्कस्थाये नमः
- ॐ शिवाये नमः
- ॐ स्वाधीन-वल्लभाये नमः
- ॐ सुमेरु-मध्य-शृङ्गस्थाये नमः
- ॐ श्रीमन्नगर-नायिकाये नमः
- ॐ चिन्तामणि-गृहान्तस्थाये नमः
- ॐ पञ्च-ब्रह्मा-सनस्थिताये नमः
- ॐ महापद्मा-टवी-संस्थाये नमः
- ॐ कदम्ब-वन-वासिन्ये नमः
- ॐ सुधा-सागर-मध्स्थाये नमः
- ॐ कामाक्ष्ये नमः
- ॐ काम-दायिन्ये नमः
- ॐ देवर्षि-गण-संघात-स्तूयमा-नात्म-वैभाये नमः
- ॐ भण्डासुर-वधो-द्युक्त-शक्ति-सेना-समन्विताये नुम्
- ॐ सम्पत्करी-समारूढ-सिंदुर-व्रज-सेविताये नम

- ॐ अश्वारूढा-धिष्ठिताश्व-कोटिकोटि-भि-रावृताये नमः
- ॐ चक्रराज-रथा-रूढ-सर्वा-युध-परिष्कृताये नमः
- ॐ गेयचक्र-रथा-रूढ-मन्त्रिणी-परि-सेविताये नमः
- ॐ किरिचक-रथा-रूढ-दण्डनाथा-पुरस्कृतायै नमः
- ॐ ज्वालामालिनिका-क्षिप्त-विह्न-प्राकार-मध्यगायै नमः
- ॐ भण्डसेन्य-वधोद्युक्त-शक्ति-विक्रम-हर्षिताये नमः
- ॐ नित्या-पराक्रमा-टोप-निरीक्षण-समुत्सुकायै नमः
- ॐ भण्डपुत्र-वधोद्युक्त-बाला-विक्रम-निन्दितायै नमः
- ॐ मन्त्रिण्यम्बा-विरचित-विषङ्गवध-तोषिताये नमः
- ॐ विशुक्र-प्राणहरण-वाराही-वीर्य निन्दताये नमः
- ॐ कामेश्वर-मुखालोक-कल्पित-श्रीगणेश्वराये नमः
- ॐ महागणेश-निर्भिन्न-विघ्नयन्त्र-प्रहर्षिताये नमः
- ॐ भण्डासुरेन्द्र-निर्मुक्त-शस्त्र-प्रत्यस्त्र-वर्षिण्ये नमः
- ॐ कराङ्गलि-नखोत्पन्न-नारायण-दशाकृत्ये नमः
- ॐ महा-पाशुपतास्त्राग्नि-निर्दग्धासुर-सैनिकायै नमः
- ॐ कामेश्वरास्त्र-निर्दग्ध-स-भाण्डासुर-शून्यकाये नमः
- ॐ ब्रह्मोपेन्द्र-महेन्द्रादि-देव-संस्तुत-वेभवाये नमः
- ॐ हर-नेत्राग्नि-संदग्ध-काम-संजीव-नौषध्ये नमः
- ॐ श्रीमद्वाग्भव-कूटैक-स्वरूप-मुख-पङ्कजाये नमः
- ॐ कण्ठाधः कटि-पर्यन्त-मध्य-कूट-स्वरूपिण्ये नमः
- ॐ शक्ति-कूटैक-तापन्न-कटचधो-भाग-धारिण्ये नमः
- ॐ मूल-मन्त्रात्मिकाये नमः
- ॐ मूल-कूटत्रय-कलेबराये नमः

ॐ कुला-मृतेक-रसिकाये नमः ॐ कुल-संकेत-पालिन्ये नमः ॐ कुलाङ्गनायै नमः ॐ कुलान्तस्थाये नमः ॐ कौलिन्यै नमः ॐ कुल-योगिन्ये नमः ॐ अकुलाये नमः ॐ समयान्तस्थाये नमः ॐ समयाचार-तत्पराये नमः ॐ मूलाधारैक-निलयायै नमः ॐ ब्रह्मग्रन्थि-विभेदिन्ये नमः (100)ॐ मणि-पूरान्त-रुदिताये नमः ॐ विष्णुग्रन्थि-विभेदिन्ये नमः ॐ आज्ञा-चक्रान्तरा-लस्थाये नमः ॐ रुद्रग्रन्थि-विभेदिन्ये नमः ॐ सहस्रा-राम्बुजा-रूढाये नमः ॐ सुधासाराभि-वर्षिण्ये नमः ॐ तटिल्लता-समरुच्ये नमः ॐ षट्चकोपरि-संस्थिताये नमः ॐ महा-सत्तये नमः ॐ कुण्डलिन्ये नमः (110)ॐ बिसतन्तु-तनीयस्यै नमः ॐ भवान्ये नमः

ॐ भावना-गम्याये नमः ॐ भवारण्य-कुठारिकाये नमः ॐ भद्र-प्रियाये नमः ॐ भद्र-मृत्ये नमः ॐ भक्त-सौभाग्य-दायिन्ये नमः ॐ भक्ति-प्रियाये नमः ॐ भक्ति-गम्याये नमः ॐ भक्ति-वश्याये नमः (120)ॐ भयापहाये नमः ॐ शाम्भव्ये नमः ॐ शारदा-राध्याये नमः ॐ शर्वाण्ये नमः ॐ शर्म-दायिन्ये नमः ॐ शांकर्यें नमः ॐ श्रीकर्यें नमः ॐ साध्व्ये नमः ॐ शरचन्द्र-निभाननाये नमः ॐ शातोदर्थे नमः (130)ॐ शान्तिमत्ये नमः ॐ निराधारायै नमः ॐ निरञ्जनाये नमः ॐ निर्लेपाये नमः ॐ निर्मलाये नमः

ॐ नित्याये नमः ॐ निराकाराये नमः ॐ निराकुलायै नमः ॐ निर्गुणाये नमः ॐ निष्कलाये नमः (140)ॐ शान्ताये नमः ॐ निष्कामाये नमः ॐ निरु-पप्लवाये नमः ॐ नित्य-मुक्ताये नमः ॐ निर्विकाराये नमः ॐ निष्प्रपञ्चाये नमः ॐ निरा-श्रयाये नमः ॐ नित्य-शुद्धाये नमः ॐ नित्य-बुद्धाये नमः ॐ निर-वद्याये नमः (150)ॐ निरन्तराये नमः ॐ निष्कारणाये नमः ॐ निष्कलंकायै नमः ॐ निरु-पाधये नमः ॐ निरीश्वराये नमः ॐ नीरागायै नमः ॐ राग-मथन्यै नमः ॐ निर्मदाये नमः

ॐ मद-नाशिन्ये नमः ॐ निश्चिन्ताये नमः (160)ॐ निर-हङ्काराये नमः ॐ निर्मोहाये नमः ॐ मोह-नाशिन्ये नमः ॐ निर्ममाये नमः ॐ ममता-हन्त्रये नमः ॐ निष्पापायै नमः ॐ पाप-नाशिन्यै नमः ॐ निष्कोधायै नमः ॐ क्रोध-शमन्ये नमः ॐ निर्लोभाये नमः (170)ॐ लोभ-नाशिन्यै नमः ॐ निः संशयाये नमः ॐ संशयघ्न्ये नमः ॐ निर्भवाये नमः ॐ भव-नाशिन्ये नमः ॐ निर्विकल्पाये नमः ॐ निरा-बाधाये नमः ॐ निर्भेदाये नमः ॐ भेद-नाशिन्ये नमः ॐ निर्नाशाये नमः (180)ॐ मृत्यु-मथन्ये नमः

ॐ निष्कियाये नमः ॐ निष्परि-ग्रहाये नमः ॐ निस्तुलायै नमः ॐ नील-चिकुराये नमः ॐ निर-पायाये नमः ॐ निरत्ययाये नमः ॐ दुर्लभाये नमः ॐ दुर्गमाये नमः ॐ दुगाँये नमः (190)ॐ दुःख-हन्त्रये नमः ॐ सुख-प्रदाये नमः ॐ दुष्ट-दूराये नमः ॐ दुराचार-शमन्ये नमः ॐ दोष-वर्जिताये नमः ॐ सर्व-ज्ञाये नमः ॐ सान्द्र-करुणाये नमः ॐ समानाधिक-वर्जिताये नमः ॐ सर्वशक्ति-मय्ये नमः ॐ सर्व-मंगलाये नमः (200)ॐ सद्गति-प्रदाये नमः ॐ सर्वेश्वयै नमः ॐ सर्वमय्ये नमः ॐ सर्वमन्त्र-स्वरूपिण्ये नमः

ॐ सर्व-यन्त्रात्मिकाये नमः ॐ सर्व-तन्त्र-रूपाये नमः ॐ मनोन्मन्यै नमः ॐ माहेश्वर्ये नमः ॐ महादेव्ये नमः ॐ महालक्ष्म्ये नमः (210)ॐ मृड-प्रियाये नमः ॐ महा-रूपाये नमः ॐ महा-पूज्याये नमः ॐ महा-पातक-नाशिन्ये नमः ॐ महा-मायाये नमः ॐ महा-सत्वाये नमः ॐ महा-शक्तये नमः ॐ महारत्ये नमः ॐ महा-भोगाये नमः ॐ महैश्वयाये नमः (220)ॐ महा-वीयाये नमः ॐ महा-बलाये नमः ॐ महा-बुद्धये नमः ॐ महा-सिद्धचे नमः ॐ महा-योगेश्वरे-श्वर्यें नमः ॐ महा-तन्त्राये नमः ॐ महा-मन्त्राये नमः

- ॐ महा-यन्त्राये नमः
- ॐ महा-सनाये नमः
- ॐ महा-याग-क्रमाराध्यायै नमः (230)
- 🕉 महा-भैरव-पूजिताये नमः
- ॐ महेश्वर-महाकल्प महा ताण्डव-साक्षिण्ये नमः
- ॐ महा-कामेश-महिष्ये नमः
- ॐ महा-त्रिपुरसुन्दर्थे नमः
- ॐ चतुः-षष्ट्युपचाराढयाये नमः
- ॐ चतुःषष्टि-कलामय्ये नमः
- ॐ महाचतुःषष्टि-कोटि योगिनी-गणसेविताये नमः
- ॐ मनु-विद्याये नमः
- ॐ चन्द्र-विद्याये नमः
- ॐ चन्द्र-मण्डल-मध्यगायै नमः (240)
- ॐ चारु-रूपाये नमः
- ॐ चारु-हासायै नमः
- ॐ चारु-चन्द्र-कलाधराये नमः
- ॐ चराचर-जगन्नाथाये नमः
- ॐ चकराज-निकेतनाये नमः
- ॐ पार्वत्ये नमः
- ॐ पद्म-नयनाये नमः
- ॐ पद्मराग-समप्रभाये नमः
- ॐ पञ्चप्रेता-सना-सीनाये नमः
- ॐ पञ्चब्रह्म-स्परूपिण्ये नमः



ॐ चिन्मय्ये नमः ॐ परमानन्दाये नमः ॐ विज्ञान-घनरूपिण्ये नमः ॐ ध्यान-ध्यात्-ध्येय-रूपाये नमः ॐ धर्माधर्म-विवर्जिताये नमः ॐ विश्वरूपाये नमः ॐ जागरिण्ये नमः ॐ स्वपत्न्ये नमः ॐ तैजसात्मिकाये नमः ॐ सुप्ताये नमः (260)ॐ प्राज्ञात्मिकायै नमः ॐ तुर्याये नमः ॐ सर्वावस्था-विवर्जिताये नमः ॐ सृष्ठि-कर्न्ये नमः ॐ ब्रह्म-रूपाये नमः ॐ गोप्त्रचै नमः ॐ गोविन्द-रूपिण्ये नमः ॐ संहारिण्ये नमः ॐ रुद्र-रूपाये नमः ॐ तिरो-धानकर्ये नमः (270)ॐ ईश्वर्यें नमः ॐ सदा-शिवाये नमः ॐ अनुग्रह-दाये नमः

- ॐ पंचकृत्य-परायणाये नमः
- ॐ भानुमण्डल-मध्यस्थाये नमः
- ॐ भैरव्ये नमः
- 🕉 भग-मालिन्ये नमः
- ॐ पद्मासनाये नमः
- ॐ भगवत्यै नमः
- ॐ पद्मनाभ-सहोदर्ये नमः (280)
- ॐ उन्मेष -निमिषोत्पन्न-विपन्न-भुवनावल्ये नमः
- ॐ सहस्रशीर्ष-वदनाये नमः
- ॐ सहस्राक्ष्ये नमः
- ॐ सहस्रपदे नमः
- ॐ आ-ब्रह्म-कीट-जनन्ये नमः
- ॐ वर्णाश्रम-विधायिन्यै नमः
- ॐ निजाज्ञा-रूप-निगमाये नमः
- ॐ पुण्या-पुण्य-फलप्रदाये नमः
- ॐ श्रुति-सीमन्त-सिन्दूरीकृत पादाज्ज-धूलिकाये नमः
- ॐ सकला-गम-संदोह-श्रुक्ति संपुट-मोक्तिकाये नमः
- ॐ पुरुषार्थ-प्रदाये नमः
- ॐ पूर्णाये नमः
- ॐ भोगिन्ये नमः
- ॐ भुवनेश्वर्ये नमः
- ॐ अम्बिकायै नमः
- ॐ अनादि-निधनायै नमः



ॐ हरि-ब्रह्मेन्द्र-सेविताये नमः ॐ नारायण्ये नमः ॐ नाद-रूपाये नमः ॐ नाम-रूप-विवर्जिताये नमः (300)ॐ हींकार्यें नमः ॐ हीमत्ये नमः ॐ हृद्याये नमः ॐ हेयोपा-देय-वर्जिताये नमः ॐ राज-राजार्चितायै नमः ॐ राज्ञै नमः ॐ रम्यायै नमः ॐ राजीव-लोचनायै नमः ॐ रञ्जन्ये नमः ॐ रमण्ये नमः (310)ॐ रस्याये नमः ॐ रण-त्किङ्किणि-मेखलाये नमः ॐ रमाये नमः ॐ राकेन्दु-वदनाये नमः ॐ रति-रूपाये नमः ॐ रति-प्रियाये नमः ॐ रक्षाकर्यें नमः ॐ राक्षसघ्नये नमः ॐ रामायै नमः

ॐ रमण-लम्पटायै नमः (320)ॐ काम्याये नमः ॐ कामकला-रूपाये नमः ॐ कदम्ब-कुसुम-प्रियाये नमः ॐ कल्याण्ये नमः ॐ जगती-कन्दाये नमः ॐ करुणा-रस-सागरायै नमः ॐ कलावत्यै नमः ॐ कला-लापायै नमः ॐ कान्ताये नमः ॐ कादम्बरी-प्रियाये नमः (330)ॐ वरदाये नमः ॐ वाम-नयनायै नमः ॐ वारुणी-मद-विह्नलाये नमः ॐ विश्वाधिकाये नमः ॐ वेद-वेद्याये नमः ॐ विन्ध्याचल-निवासिन्ये नमः ॐ विधात्र्ये नमः ॐ वेद-जनन्ये नमः ॐ विष्णु-मायाये नमः ॐ विलासिन्ये नमः (340)ॐ क्षेत्र-स्वरूपाये नमः ॐ क्षेत्रे-इये नमः

- ॐ क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-पालिन्ये नमः ॐ क्षय-वृद्धि-विनिर्मुक्ताये नमः
- ॐ क्षेत्रपाल-समर्चितायै नमः
- ॐ विजयाये नमः
- ॐ विमलाये नमः
- ॐ वन्द्याये नमः
- ॐ वन्दारु-जन-वत्सलाये नमः
- ॐ वाग्वादिन्ये नमः (350)
- ॐ वाम-केश्ये नमः
- ॐ वह्नि-मण्डल-वासिन्ये नमः
- ॐ भक्तिमत्कल्प-लतिकाये नमः
- ॐ पशुपाश-विमोचिन्ये नमः
- ॐ संहृता-शेष-पाषण्डाये नमः
- ॐ सदाचार-प्रवर्तिकाये नमः
- ॐ तापत्रयाग्नि-सन्तप्त-समा-ह्रादन-चिन्द्रकाये नमः
- ॐ तरुण्ये नमः
- ॐ तापसा-राध्याये नमः
- ॐ तनु-मध्याये नमः (360)
- ॐ तमोपहायै नमः
- 🕉 चित्ये नमः
- ॐ तत्पद-लक्ष्यार्थाये नमः
- ॐ चिदेक-रस-रूपिण्ये नमः
- ॐ स्वात्मानन्द-लवीभूत-ब्रह्माद्यानन्द-सन्तत्ये

ॐ परायै नमः ॐ प्रत्यक् चित

ॐ प्रत्यक् चिती-रूपाये नमः

ॐ पश्यन्त्ये नमः

ॐ पर-देवताये नमः

ॐ मध्यमाये नमः (370)

ॐ वैखरी-रूपाये नमः

ॐ भक्त-मानस-हंसिकाये नमः

ॐ कामेश्वर-प्राणनाड्ये नमः

ॐ कृत-ज्ञाये नमः

ॐ काम-पूजिताये नमः

ॐ श्रृंगार-रस-सम्पूर्णाये नमः

ॐ जयायै नमः

ॐ जालन्धर-स्थितायै नमः

ॐ ओड्याण-पीठ-निलयाये नमः

ॐ बिन्दु-मण्डल-वासिन्ये नमः (380)

ॐ रहोयाग-क्रमाराध्याये नमः

ॐ रह-स्तर्पण-तर्पिताये नमः

ॐ सद्यः प्रसादिन्ये नमः

ॐ विश्व-साक्षिण्ये नमः

ॐ साक्षि-वर्जिताये नमः

ॐ षडंग-देवता-युक्ताये नमः

ॐ षाङ्गुण्य-परि-पूरिताये नमः

ॐ नित्य-क्लिन्नाये नमः

ॐ निरुप-माये नमः ॐ निर्वाण-सुख-दायिन्ये नमः (390)ॐ नित्या-षोडिशका-रूपाये नमः ॐ श्रीकण्ठार्ध-शरीरिण्ये नमः ॐ प्रभा-वत्ये नमः ॐ प्रभा-रूपाये नमः ॐ प्रसिद्धाये नमः ॐ परमेश्वर्यें नमः ॐ मूल-प्रकृत्ये नमः ॐ अव्यक्ताये नमः ॐ व्यक्ताव्यक्त-स्वरूपिण्ये नमः ॐ व्यापिन्ये नमः (400)ॐ विविधा-काराये नमः ॐ विद्याविद्या-स्वरूपिण्ये नमः ॐ महा-कामेश-नयन-कुमुदा-ह्लाद-कोमुचे नमः ॐ भक्ता-हार्द-तमो-भेद-भानु-मद्भानु-संतत्ये नमः ॐ शिव-दूत्ये नमः ॐ शिवा-राध्याये नमः ॐ शिव-मृत्यें नमः ॐ शिवं-कर्यें नमः ॐ शिव-प्रियाये नमः ॐ शिव-पराये नमः (410)

ॐ शिष्टे-ष्टाये नमः

ॐ शिष्ट-पूजिताये नमः 🕉 अप्रमेयाये नमः ॐ स्वप्रकाशाये नमः ॐ मनो-वाचाम-गोचरायै नमः ॐ चि-च्छत्तये नमः ॐ चेतना-रूपाये नमः ॐ जड-शक्तये नमः ॐ जडात्मिकाये नमः ॐ गायत्र्ये नमः (420)ॐ व्याहृत्ये नमः ॐ संध्यायै नमः ॐ द्विज-बृन्द-निषेविताये नमः ॐ तत्त्वासनाये नमः ॐ तस्मै नमः ॐ तुभ्यं नमः ॐ अय्ये नमः ॐ पञ्च-कोशान्तर-स्थिताये नमः ॐ निःसीम-महिम्ने नमः ॐ नित्य-योवनाये नमः (430)ॐ मद-शालिन्यै नमः ॐ मद-घूर्णित-रक्ताक्ष्ये नमः ॐ मद-पाटल-गण्डभुवे नमः

ॐ चन्दन-द्रव-दिग्धाङ्ग्ये नमः

ॐ चाम्पेय-कुसुम-प्रियाये नमः ॐ कुशलाये नमः ॐ कोमला-काराये नमः ॐ कुरु-कुल्लाये नमः ॐ कुलेश्वर्ये नमः ॐ कुल-कुण्डालयाये नमः (440)ॐ कौलमार्ग-तत्पर-सेवितायै नमः ॐ कुमार-गणनाथाम्बायै नमः ॐ तुष्ट्ये नमः ॐ पुष्टेचे नमः ॐ मत्यै नमः ॐ धृत्ये नमः ॐ शान्त्ये नमः ॐ स्वस्तिमत्ये नमः ॐ कान्त्ये नमः ॐ नन्दिन्यै नमः (450)ॐ विघ्न-नाशिन्ये नमः ॐ तेजोवत्ये नमः ॐ त्रिनयनाये नमः ॐ लोलाक्षी-कामरूपिण्ये नमः ॐ मालिन्ये नमः ॐ हंसिन्ये नमः ॐ मात्रे नमः

ॐ मलयाचल-वासिन्ये नमः ॐ सुमुख्ये नमः ॐ नलिन्ये नमः (460)ॐ सुभ्रुवे नमः ॐ शोभनाये नमः ॐ सुर-नायिकाये नमः ॐ काल-कण्ठेये नमः ॐ कान्तिमत्ये नमः ॐ क्षोभिण्ये नमः ॐ सूक्ष्म-रूपिण्ये नमः ॐ वज्रेश्वर्ये नमः ॐ वामदेव्ये नमः ॐ वयोऽवस्था-विवर्जिताये नमः (470)ॐ सिद्धेश्वर्ये नमः ॐ सिद्ध-विद्याये नमः ॐ सिद्ध-मात्रे नमः ॐ यशस्विन्ये नमः ॐ विशुद्धि-चक्र-निलयाये नमः ॐ आ-रक्त-वर्णाये नमः ॐ त्रिलोचनाये नमः ॐ खट्वाङ्गादि-प्रहरणायै नमः ॐ वद्नैक-समन्वितायै नमः

ॐ पायसान्न-प्रियाये नमः

ॐ त्वक्स्थाये नमः ॐ पशुलोक-भयंकर्यें नमः ॐ अमृतादि-महाशक्ति-संवृताये नमः ॐ डाकिनीश्वर्ये नमः ॐ अनाहताज्ञ-निलयाये नमः ॐ श्यामाभाये नमः ॐ वदन-द्वयाये नमः ॐ दंष्ट्रो-ज्वलाये नमः ॐ अक्ष-मालादिधरायै नमः ॐ रुधिर-संस्थिताये नमः (490)ॐ काल-रात्र्यादि-शक्तयौघ-वृतायै नमः ॐ स्निग्धोदन-प्रियाये नमः ॐ महावीरेन्द्र-वरदाये नमः ॐ राकिण्यम्बा-स्वरूपिण्ये नमः ॐ मणिपूराज्ञ-निलयाये नमः ॐ वदनत्रय-संयुताये नमः ॐ वज्राधिका-युधो-पेताये नमः ॐ. डामर्यादिभि-रावृताये नमः ॐ रक्त-वर्णाये नमः ॐ मांस-निष्ठाये नमः (500)ॐ गुडान्न-प्रीत-मानसायै नमः ॐ समस्त-भक्त-सुखदाये नमः ॐ लाकिन्यम्बा-स्वरूपिण्ये नमः

ॐ स्वाधिष्टानाम्बुज-गताये नमः ॐ चतुर्वऋ-मनोहराये नमः ॐ शूलाद्या-युध-सम्पन्नाये नमः ॐ पीत-वणाये नमः ॐ अति-गर्विताये नमः ॐ मेदो-निष्ठाये नमः ॐ मधु-प्रीताये नमः (510)ॐ बन्दिन्यादि-समन्विताये नमः ॐ दध्यन्ना-सक्त-हृदयाये नमः ॐ काकिनी-रूप-धारिण्ये नमः ॐ मूला-धाराम्बुजा-रूढाये नमः ॐ पंच-वऋाये नमः ॐ अस्थि-संस्थिताये नमः ॐ अंकुशादि-प्रहरणाये नमः ॐ वरदादि निषेविताये नमः ॐ मुद्गोदना-सक्त-चित्ताये नमः ॐ साकिन्यम्बा-स्वरूपिण्ये नमः (520)ॐ आज्ञा-चक्राज्ज-निलाये नमः ॐ शुक्क-वणाये नमः ॐ षडाननायै नमः ॐ मज्जा-संस्थाये नमः ॐ हंसवती-मुख्य-शक्ति-समन्विताये नमः

ॐ हरिद्रा-न्नेकर-सिकाये नमः

ॐ हाकिनी-रूप-धारिण्ये नमः ॐ सहस्र-दल-पद्म-स्थाये नमः ॐ सर्व-वर्णोप-शोभिताये नमः ॐ सर्वायुध-धराये नमः (530)ॐ शुक्र-संस्थिताये नमः ॐ सर्वतो-मुख्ये नमः ॐ सर्वोदिन-प्रीत-चित्ताये नमः ॐ याकिन्यम्बा-स्वरूपिण्ये नमः ॐ स्वाहाये नमः ॐ स्वधाये नमः ॐ अमत्ये नमः ॐ मेधायै नमः ॐ श्रुत्ये नमः ॐ स्मृत्ये नमः (540)ॐ अनुत्तमाये नमः ॐ पुण्य-कीर्त्ये नमः 🕉 पुण्य-लभ्याये नमः ॐ पुण्य-श्रवण-कीर्तनाये नमः ॐ पुलोमजा-र्चिताये नमः ॐ बन्ध-मोचन्ये नमः ॐ बर्बरालकाये नमः ॐ विमर्श-रूपिण्ये नमः ॐ विद्याये नमः

ॐ वियदादि-जगत्प्रसुवे नमः (550)ॐ सर्व व्याधि-प्रशमन्ये नमः ॐ सर्व मृत्यु-निवारिण्ये नमः ॐ अग्रगण्याये नमः ॐ अचिन्त्य-रूपाये नमः ॐ कलि-कल्मष-नाशिन्ये नमः ॐ कात्यायन्ये नमः ॐ कालहन्त्रचे नमः ॐ कमलाक्ष-निषेविताये नमः ॐ ताम्बूल-पूरित-मुख्ये नमः ॐ दाडिमी-कुसुम-प्रभाये नमः (560)ॐ मृगाक्ष्ये नमः ॐ मोहिन्ये नमः ॐ मुख्याये नमः ॐ मृंडान्ये नमः ॐ मित्र-रूपिण्ये नमः ॐ नित्य-तृप्ताये नमः ॐ भक्त-निधये नमः ॐ नियन्त्रये नमः ॐ निखिलेश्वर्ये नमः ॐ मैत्र्यादि-वासना-लभ्याये नमः (570)ॐ महा-प्रलय-साक्षिण्ये नमः ॐ पराशक्तये नमः

- ॐ परानिष्ठाये नमः
- ॐ प्रज्ञान-घन-रूपिण्ये नमः
- ॐ माध्वीपाना-लसायै नमः
- ॐ मत्ताये नमः
- ॐ मातृका-वर्ण रूपिण्ये नमः
- ॐ महा-कैलास-निलयायै नमः
- ॐ मृणाल-मृदु-दोर्लताये नमः
- ॐ महनीयाये नमः (580)
- ॐ दया-मृत्ये नमः
- ॐ महा-साम्राज्य-शालिन्ये नमः
- ॐ आत्म-विद्याये नमः
- ॐ महा-विद्याये नमः
- ॐ श्री-विद्याये नमः
- ॐ काम-सेविताये नमः
- ॐ श्री-षोडशाक्षरी-विद्याये नमः
- ॐ त्रिकूटाये नमः
- ॐ कामकोटिकायै नमः
- ॐ कटाक्ष-किंकरी-भूत-कमला-कोटि-सेविताये नमः
- ॐ शिरः स्थिताये नमः
- ॐ चन्द्र-निभाये नमः
- ॐ भाल-स्थायै नमः
- ॐ इन्द्रधनुः प्रभाये नमः
- ॐ हृदय-स्थाये नमः



- ॐ रवि-प्रख्याये नमः
- ॐ त्रिकोणान्तर-दीपिकायै नमः
- ॐ दाक्षायण्ये नमः
- ॐ दैत्य-हन्त्रये नमः
- ॐ दक्षयज्ञ-विनाशिन्ये नमः (600)
- ॐ द्रान्दोलित-दीर्घाक्ष्ये नमः
- ॐ दरहासो-ज्ज्वलन्मुख्ये नमः
- ॐ गुरू-मृत्यें नमः
- ॐ गुण-निधये नमः
- ॐ गोमात्रे नमः
- ॐ गुह-जन्मभुवे नमः
- ॐ देवेश्ये नमः
- ॐ दण्डनीति-स्थाये नमः
- ॐ दहराकाश-रूपिण्ये नमः
- ॐ प्रतिपन्मुख्य-राकान्त-तिथि-मण्डल-पूजितायै नमः
- ॐ कलात्मिकाये नमः
- ॐ कला-नाथाये नमः
- ॐ काव्या-लाप-विमोदिन्ये नमः
- ॐ सचामर-रमा-वाणी-सव्य-दक्षिण-सेविताये नमः
- ॐ आदि-शक्तये नमः
- ॐ अमेयायै नमः
- ॐ आत्मने नमः
- ॐ परमायै नमः



ॐ पावना-कृतये नमः ॐ अनेक-कोटि-ब्रह्माण्ड-जनन्यै नमः (620)ॐ दिव्य-विग्रहाये नमः ॐ क्लींकार्यें नमः ॐ केवलाये नमः ॐ गुह्याये नमः ॐ कैवल्य-पद-दायिन्ये नमः ॐ त्रिपुराये नमः ॐ त्रिजग-द्वन्द्याये नमः ॐ त्रिमृत्यें नमः ॐ त्रि-दशेश्वर्ये नमः ॐ त्र्यक्षर्यें नमः (630)ॐ दिव्य-गन्धाढवाये नमः ॐ सिन्दूर-तिलकाञ्चिताये नमः ॐ उमाये नमः ॐ शैलेन्द्र-तनयाये नमः ॐ गौर्यें नमः ॐ गन्धर्व-सेविताये नमः ॐ विश्व-गभाये नमः ॐ स्वर्ण-गर्भाये नमः ॐ अ-वरदाये नमः ॐ वाग-धीश्वर्ये नमः

ॐ ध्यान-गम्याये नमः

- ॐ अ-परिच्छेद्यायै नमः ॐ ज्ञान-दायै नुमः
- ॐ ज्ञान-विग्रहाये नमः
- ॐ सर्व-वेदान्त-संवेद्याये नमः
- ॐ सत्यानन्द-स्वरूपिण्ये नमः
- ॐ लोपा-मुद्रार्चितायै नमः
- ॐ लीला-क्रुप्त-ब्रह्माण्ड-मण्डलाये नमः
- ॐ अ-दृश्यायै नमः
- ॐ दृश्य-रहिताये नमः (650)
- ॐ विज्ञात्र्ये नमः
- ॐ वेद्य-वर्जितायै नमः
- ॐ योगिन्यै नमः
- ॐ योगदाये नमः
- ॐ योग्याये नमः
- ॐ योगा-नन्दायै नमः
- ॐ युग-न्धराये नमः
- ॐ इच्छाशक्ति-ज्ञानशक्ति-क्रियाशक्ति-स्वरूपिण्ये नमः
- ॐ सर्वा-धाराये नमः
- ॐ सुप्रतिष्ठाये नमः (660)
- ॐ सद-सद्रप-धारिण्ये नमः
- ॐ अष्ट-मूर्त्ये नमः
- ॐ अजा-जैंत्र्ये नमः



ॐ लोक-यात्रा-विधायिन्ये नमः ॐ एका-किन्ये नमः ॐ भूम-रूपाये नमः ॐ नि-द्वेताये नमः ॐ द्वैत-वर्जिताये नमः ॐ अन्नदायै नमः ॐ वसुदाये नमः (670)ॐ वृद्धाये नमः ॐ ब्रह्मात्मेक्य-स्वरूपिण्ये नमः ॐ बृहत्ये नमः ॐ ब्राह्मण्ये नमः ॐ ब्राह्मये नमः ॐ ब्रह्मा-नन्दाये नमः ॐ बलि-प्रियाये नमः ॐ भाषा-रूपाये नमः ॐ बृहत्सेनाये नमः ॐ भावाभाव-विवर्जिताये नमः (680)ॐ सुखा-राध्याये नमः ॐ शुभकर्यें नमः ॐ शोभना-सुलभा-गत्यै नमः ॐ राज-राजेश्वर्यें नमः ॐ राज्य-दायिन्ये नमः ॐ राज्य-वल्लभाये नमः

ॐ राजत्कृपाये नमः ॐ राजपीठ-निवेशित-निजा-श्रिताये नमः ॐ राज्य-लक्ष्म्ये नमः ॐ कोश-नाथायै नमः (690)ॐ चतुरंग-बलेश्वर्ये नमः ॐ साम्राज्य-दायिन्ये नमः ॐ सत्य-सन्धाये नमः ॐ सागर-मेखलाये नमः ॐ दीक्षिताये नमः ॐ दैत्य-शमन्ये नमः ॐ सर्वलोक-वंशकर्यें नमः ॐ सर्वार्थ-दात्र्ये नमः ॐ सावित्र्ये नमः ॐ सचिदानन्द-रूपिण्ये नमः (700)ॐ देशकाला-परिच्छिन्नाये नमः ॐ सर्वगायै नमः ॐ सर्व-मोहिन्ये नमः ॐ सरस्वत्ये नमः ॐ शास्त्र-मय्ये नमः ॐ गुहाम्बायै नमः ॐ गुह्यरूपिण्ये नमः



ॐ सर्वो-पाधि-विनिर्मुक्ताये नमः

ॐ सदाशिव-पतिव्रताये नमः

| ॐ सम्प्रदाये-श्वर्ये नमः      | (710) |
|-------------------------------|-------|
| ॐ साधुने नमः                  | (710) |
| ॐ साधुन ननः<br>ॐ ये नमः       |       |
| _                             |       |
| ॐ गुरूमण्डल्-रूपिण्ये नमः     |       |
| ॐ कुलोत्तीणायै नमः            |       |
| ॐ भगा-राध्याये नमः            |       |
| ॐ मायाये नमः                  |       |
| ॐ मधु-मत्यै नमः               |       |
| ॐ मह्ये नमः                   |       |
| ॐ गणाम्बाये नमः               |       |
| ॐ गुह्यकाराध्याये नमः         | (720) |
| ॐ कोमलाङ्ग्ये नमः             |       |
| ॐ गुरु-प्रियाये नमः           |       |
| ॐ स्व-तन्त्राये नमः           |       |
| ॐ स्व-तन्त्रेश्ये नमः         |       |
| ॐ दक्षिणा-मूर्ति-रूपिण्ये नमः |       |
| ॐ सनकादि-समाराध्याये नमः      |       |
| ॐ शिवज्ञान-प्रदायिन्ये नमः    |       |
| ॐ चित्कलायै नमः               |       |
| ॐ आनन्द-कलिकायै नमः           |       |
| ॐ प्रेम-रूपाये नमः            | (730) |
| ॐ प्रियंकर्यें नमः            |       |
| ॐ नाम-पारायण-प्रीतायै नमः     |       |
|                               |       |

ॐ नन्दि-विद्याये नमः ॐ नटेश्वर्यें नमः ॐ मिथ्या-जगद-धिष्ठानाये नमः ॐ मुक्ति-दाये नमः ॐ मुक्ति-रूपिण्ये नमः ॐ लास्य-प्रियाये नमः ॐ लय-कर्यें नमः ॐ लज्जायै नमः (740)ॐ रम्भादि-वन्दिताये नमः ॐ भवदा-वसुधा-वृष्ट्ये नमः ॐ पापारण्य-दवानलाये नमः ॐ दौर्भाग्य-तूल-वातूलाये नमः ॐ जराध्वान्तर-विप्रभाये नमः ॐ भाग्याब्धि-चन्द्रिकाये नमः ॐ भक्त-चित्तकेकि-घना-घनाये नमः ॐ रोग-पर्वत-दम्भोलये नमः ॐ मृत्यु-दारु-कुठारिकाये नमः ॐ महेश्वर्यें नमः (750)ॐ महा-काल्ये नमः ॐ महा-ग्रासायै नमः ॐ महाशनाये नमः ॐ अपणाये नमः ॐ चण्डिकाये नमः

ॐ चण्ड-मुण्डासुर-निषूदिन्ये नमः ॐ क्षराक्षरात्मिकाये नमः ॐ सर्व-लोकेश्ये नमः ॐ विश्व-धारिण्ये नमः ॐ त्रिवर्ग-दात्र्ये नमः (760)ॐ सुभगायै नमः ॐ त्र्यम्बकाये नमः ॐ त्रिगुणात्मिकायै नमः ॐ स्वर्गाप-वर्गदाये नमः ॐ शुद्धाये नमः ॐ जपा-पुष्प-निभा-कृतये नमः ॐ ओजो-वत्यै नमः ॐ द्युति-धराये नमः ॐ यंज्ञ-रूपाये नमः ॐ प्रिय-व्रताये नमः (770)ॐ दुरा-राध्याये नमः ॐ दुरा-धषाये नमः ॐ पाटली-कुसुम-प्रियाये नमः ॐ महत्ये नमः ॐ मेरु-निलयाये नमः ॐ मन्दार-कुसुम-प्रियाये नमः ॐ वीरा-राध्याये नमः ॐ विराड्-रूपाये नमः

ॐ विरजसे नमः ॐ विश्वतो-मुख्ये नमः (780)ॐ प्रत्य-ग्रूपाये नमः ॐ पराकाशाये नमः ॐ प्राणदाये नमः ॐ प्राण-रूपिण्ये नमः ॐ मार्ताण्ड-भैरवा-राध्यायै नमः ॐ मन्त्रिणी-न्यस्त-राज्य-धुरे नमः ॐ त्रिपुरेश्ये नमः ॐ जयत्सेनाये नमः ॐ निस्त्रे-गुण्याये नमः ॐ परा-पराये नमः (790)ॐ सत्य-ज्ञाना-नन्द-रूपाये नमः ॐ सामरस्य-परायणाये नमः ॐ कपर्दिन्ये नमः ॐ कला-मालाये नमः ॐ काम-दुघे नमः ॐ काम-रूपिण्ये नमः ॐ कला-निधये नमः ॐ काव्य-कलायै नमः ॐ रस-ज्ञाये नमः

(800)

ॐ रस-शेवधये नमः

ॐ पुष्टाये नमः

ॐ पुरातनाये नमः ॐ पूज्याये नमः ॐ पुष्कराये नमः ॐ पुष्करेक्षणाये नमः ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः 🕉 परस्मे धाम्ने नमः ॐ परमाणवे नमः ॐ परात्पराये नमः ॐ पाश-हस्ताये नमः (810)ॐ पाश-हन्त्रये नमः ॐ पर-मन्त्र-विभेदिन्ये नमः ॐ मूर्ताये नमः ॐ अमूर्ताये नमः ॐ अनित्य-तृप्ताये नमः ॐ मुनिमानस-हंसिकाये नमः ॐ सत्य-व्रताये नमः ॐ सत्य-रूपाये नमः ॐ सर्वान्तर्यामिण्ये नमः ॐ सत्ये नमः (820)ॐ ब्रह्माण्ये नमः ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ जनन्ये नमः ॐ बहु-रूपाये नमः

ॐ बुधा-र्चिताये नमः ॐ प्रसवित्र्ये नमः 🕉 प्रचण्डाये नमः ॐ आज्ञायै नमः ॐ प्रतिष्ठाये नमः ॐ प्रकटा-कृतये नमः (830)ॐ प्राणेश्वर्ये नमः ॐ प्राण-दात्र्ये नमः ॐ पञ्चाशत्पीठ-रूपिण्ये नमः ॐ विश्रृङ्खलाये नमः ॐ विविक्त-स्थाये नमः ॐ वीर-मात्रे नमः ॐ वियत्प्रसुवे नमः ॐ मुकुन्दायें नमः ॐ मुक्ति-निलयाये नमः ॐ मूल-विग्रह-रूपिण्ये नमः (840)ॐ भाव-ज्ञाये नमः ॐ भव-रोगध्न्ये नमः ॐ भव-चक्र-प्रवर्तिन्ये नमः ॐ छन्दः साराये नमः ॐ शास्त्र-साराये नमः ॐ मंत्र-साराये नमः

ॐ तलोदर्यें नमः

ॐ उदार-कीर्तये नमः

ॐ उद्दाम-वैभवाये नमः

ॐ वर्ण-रूपिण्ये नमः (850)

ॐ जन्म-मृत्यु-जरा-तप्त-जन विश्रान्ति-दायिन्ये नमः

ॐ सर्वोपिनिष-दुद् घुष्टाये नमः

ॐ शान्त्यतीत-कलात्मिकाये नमः

ॐ गम्भीरायै नमः

ॐ गगनान्तः स्थाये नमः

ॐ गर्वितायै नमः

ॐ गान-लोलुपाये नमः

ॐ कल्पना-रहितायै नमः

ॐ काष्टायै नमः

ॐ अकान्तायै नमः (860)

ॐ कान्तार्ध-विग्रहाये नमः

ॐ कार्य-कारण-निर्मुक्ताये नमः

ॐ काम-केलि-तरङ्गिताये नमः

ॐ कनत्कनक-ताटंकाये नमः

ॐ लीला-विग्रह-धारिण्ये नमः

ॐ अजाये नमः

ॐ क्षय-विनिर्मुक्ताये नमः

ॐ मुग्धाये नमः

ॐ क्षिप्र-प्रसादिन्ये नमः

ॐ अन्त-र्मुख-समाराध्यायै नमः



ॐ बहि-र्मुख-सुदुर्लभाये नमः

ॐ त्रय्ये नमः

ॐ त्रिवर्ग-निलयाये नमः

ॐ त्रिस्थाये नमः

ॐ त्रिपुर-मालिन्ये नमः

ॐ निरा-मयायै नमः

ॐ निरा-लम्बायै नमः

ॐ स्वात्मा-रामाये नमः

ॐ सुधा-सृत्ये नमः

ॐ संसार-पङ्क-निर्मग्न समुद्धरण-पण्डिताये नमः

ॐ यज्ञ-प्रियाये नमः

ॐ यज्ञ-कर्र्ये नमः

ॐ यजमान-स्वरूपिण्ये नमः

ॐ धर्मा-धाराये नमः

ॐ धर्मा-ध्यक्षाये नमः

ॐ धनधान्य-विवर्धिन्ये नमः

ॐ विप्र-प्रियाये नमः

ॐ विप्र-रूपाये नमः

ॐ विश्व-भ्रमण-कारिण्ये नमः

ॐ विश्वयासाये नमः (890)

ॐ विद्रमाभाये नमः

ॐ वैष्णव्ये नमः

ॐ विष्णु-रूपिण्ये नमः



ॐ अयोन्ये नमः ॐ योनि-निलयाये नमः ॐ कूट-स्थायै नमः ॐ कुल-रूपिण्ये नमः ॐ वीर-गोष्ठी-प्रियायै नमः ॐ वीराये नमः ॐ नेष्कम्याये नमः (900)ॐ नाद-रूपिण्ये नमः ॐ विज्ञान-कलनाये नमः ॐ कल्याये नमः ॐ विदग्धाये नमः ॐ बेन्द-वासनाये नमः ॐ तत्वा-धिकायै नमः ॐ तत्व-मय्ये नमः ॐ तत्व-मर्थ-स्वरूपिण्ये नमः ॐ साम-गान-प्रियाये नमः ॐ सोम्याये नमः (910)ॐ सदा-शिव-कुटुम्बिन्ये नमः ॐ सव्याप-सव्य-मार्गस्थाये नमः ॐ सर्वापद्वि-निवारिण्ये नमः ॐ स्वस्थाये नमः ॐ स्वभाव-मधुराये नमः ॐ धीराये नमः

ॐ धीर-समर्चिताये नमः ॐ चैतन्यार्घ-समाराध्याये नमः ॐ चैतन्य-कुसुम-प्रियाये नमः ॐ सदोदिताये नमः (920)ॐ सदा-तुष्ठाये नमः ॐ तरुणादित्य-पाटलाये नमः ॐ दक्षिणा-दक्षिणा-राध्याये नमः ॐ दर-स्मेर-मुखाम्बुजाये नमः ॐ कौलिनी-केवलाये नमः ॐ अनर्ध्य कैवल्य-पददायिन्ये नमः ॐ स्तोत्र-प्रियायै नमः ॐ स्तुति-मत्ये नमः ॐ श्रुति-संस्तुत-वैभवायै नमः ॐ मनस्विन्ये नमः (930)ॐ मानवत्ये नमः ॐ महेश्ये नमः ॐ मंगलाकृत्ये नमः ॐ विश्वमात्रे नमः ॐ जगद्धात्र्ये नमः ॐ विशालाक्ष्ये नमः ॐ विरागिण्ये नमः ॐ प्रगल्भाये नमः

ॐ परमो-दाराये नमः

ॐ परामोदाये नमः (940)ॐ मनोमय्ये नमः ॐ व्योमकेश्ये नमः ॐ विमानस्थाये नमः ॐ वज्रिण्ये नमः ॐ वामकेश्वर्यें नमः ॐ पञ्च-यज्ञ-प्रियाये नमः ॐ पञ्चप्रेत-मञ्चाधि-शायिन्ये नमः ॐ पञ्चम्ये नमः ॐ पञ्च-भूतेश्ये नमः ॐ पञ्च-सङ्ख्योप-चारिण्ये नमः (950)ॐ शाश्वत्ये नमः ॐ शाश्वतेश्वयाये नमः ॐ शर्म-दाये नमः ॐ शम्भु-मोहिन्ये नमः ॐ धराये नमः ॐ धर-सुताये नमः ॐ धन्याये नमः ॐ धर्मिण्ये नमः ॐ धर्म-वर्धिन्ये नमः ॐ लोकातीतायै नमः (960)ॐ गुणातीतायै नमः ॐ सर्वातीतायै नमः

ॐ शामात्मिकाये नमः ॐ बन्धूक-कुसुम-प्रख्याये नमः ॐ बालाये नमः ॐ लीला-विनोदिन्यै नमः ॐ सुमंगल्ये नमः ॐ सुंखकर्यें नमः ॐ सुवेषाढ्याये नमः ॐ सुवासिन्यै नमः (970)ॐ सुवासिन्यर्चन-प्रीताये नमः ॐ आ-शोभनाये नमः ॐ शुद्ध-मानसायै नम ॐ बिन्दु-तर्पण-सन्तुष्टाये नमः ॐ पूर्वजाये नमः ॐ त्रिपुराम्बिकाये नमः ॐ दशमुद्रा-समाराध्याये नमः ॐ त्रिपुरा-श्रीवशङ्कर्ये नमः ॐ ज्ञान-मुद्राये नमः ॐ ज्ञान-गम्याये नमः (980)ॐ ज्ञान-ज्ञेय-स्वरूपिण्ये नमः ॐ योनि-मुद्राये नमः ॐ त्रिखण्डेइये नमः ॐ त्रिगुणाये नमः ॐ अम्बायै नमः

ॐ त्रिकोणगायै नमः

ॐ अनघाये नमः

ॐ अद्भुत-चारित्राये नमः

ॐ वाञ्छितार्थ-प्रदायिन्ये नमः

ॐ अभ्यासातिशय-ज्ञाताये नमः (990)

ॐ षडध्वातीत-रूपिण्ये नमः

ॐ अव्याज-करुणा-मूर्तये नमः

ॐ अज्ञान-ध्वान्त-दीपिकाये नमः

ॐ आबाल-गोप-विदिताये नमः

ॐ सर्वा-नुल्लङ्ध्य-शासनाये नमः

ॐ श्रीचक्रराज-निलयाये नमः

ॐ श्रीमत्-त्रिपुरसुन्दर्ये नमः

ॐ श्री-शिवाये नमः

ॐ शिव-शक्तयेक्य-रूपिण्ये नमः

ॐ लिलताम्बिकायै नमः (1000)

॥ ॐ तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु ॥ ॥ इति श्रीललितसहस्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥



## ॥ श्री बालत्रिपुरसुन्दरि॥

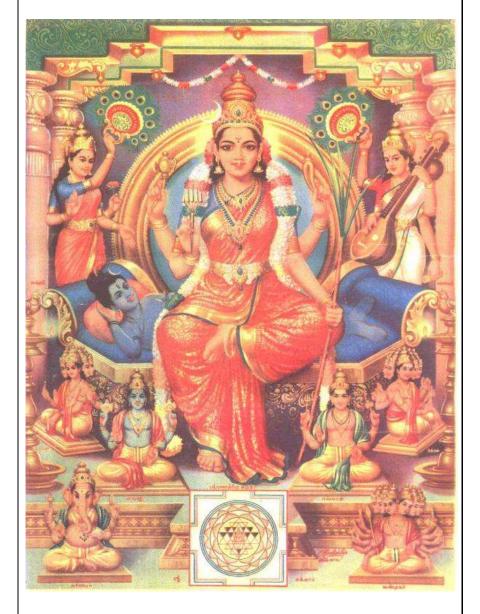



#### ॥ अथ श्रीलिलताष्ट्रोत्तरशतनामाविलः॥

ॐ-ऐं-हीं-श्रीं। रजताचल-शुंगाग्र-मध्यस्थायै नमो नमः। हिमाचल-महावंश-पावनायै नमो नमः। शंकरार्धांग-सोंदर्य-शरीराये नमो नमः। लसन्मरकत-स्वच्छ-विग्रहाये नमो नमः। महातिशय-सोंदर्य-लावण्याये नमो नमः। राशांक-शेखर-प्राणवल्लभाये नमो नमः। सदा-पंचदशात्मेक्य-स्वरूपाये नमो नमः। वज्र-माणिक्यकटक-किरीटाये नमो नमः। कस्तूरी-तिलकोल्लास-निटिलायै नमो नमः। भस्म-रेखांकित-लसन्मस्तकाये नमो नमः। विकचांभोरुह-दल-लोचनायै नमो नमः। शर-चांपेय-पुष्पाभ-नासिकाये नमो नमः। लसत्कांचन-ताटंक-युगलाये नमो नमः। मणि-दुर्पण-संकाश-कपोलाये नमो नमः। ताम्बूल-पूरित-स्मेरवदनाये नमो नमः। सुपक्व-दाडिमीबीज-रदनायै नमो नमः। कंबुपूग-समच्छाय-कंधराये नमो नमः।



स्थूलमुक्ता-फलोदार-सुहाराये नमो नमः। गिरीश-बद्धमांगल्य-मंगलायै नमो नमः। पद्म-पाशांकुश-लसत्कराजाये नमो नमः। २० पद्म-कैरव-मंदार-सुमालिन्ये नमो नमः। सुवर्ण-कुंभ-युग्माभ-सुकुचाये नमो नमः। रमणीय-चतुर्बाहु-संयुक्ताये नमो नमः। कनकांगद-केयूर-भूषिताये नमो नमः। बृहत्सोवर्ण-सोंदर्य-वसनाये नमो नमः। बृहन्नितं-बविल-सज्जघनायै नमो नमः। सोभाग्यजात-शृंगार-मध्यमाये नमो नमः। दिव्यभूषण-संदोह-रंजिताये नमो नमः। पारिजात-गुणाधिक्य-पदाजाये नमो नमः। सु-पद्मराग-संकाश-चरणाये नमो नमः। 30 कामकोटि-महापद्म-पीठस्थाये नमो नमः। श्रीकंठनेत्र-कुमुद-चंद्रिकाये नमो नमः। संचारमर-रमावाणी-वीजितायै नमो नमः। भक्तरक्षण-दाक्षिण्य-कटाक्षाये नमो नमः। भूतेशा-लिंगनोद्भृत-पुलकांग्यै नमो नमः। अनंग-जनका-पांग-वीक्षणायै नमो नमः।

ब्रह्मोपेंद्र-शिरो-रत्त्रंजिताये नमो नमः। शची-मुख्यामर-वधू-सेविताये नमो नमः। लीला-कल्पित-ब्रह्मांड-मंडलाये नमो नमः। अमृतादि-महाशक्ति-संवृताये नमो नमः। 80 एकात-पत्र-साम्राज्य-दायिकायै नमो नमः। सनकादि-समाराध्य-पादुकायै नमो नमः। देवर्षिभि-स्स्तूयमान-वैभवायै नमो नमः। कलशोद्भव-दुर्वासः पूजितायै नमो नमः। मत्तेभ-वऋ-षड्वऋ-वत्सलाये नमो नमः। चक्रराज-महायंत्र-मध्यवर्तिन्ये नमो नमः। चिद्ग्निकुंड-संभूत-सुदेहाये नमो नमः। शशांक-खंड-संयुक्त-मकुटाये नमो नमः। मत्त-हंस-वधू-मंद-गमनाये नमो नमः। वंदारु-जन-संदोह-वंदिताये नमो नमः। ५० अंतर्मुख-जनानंद-फलदाये नमो नमः। पतिव्रतां-गनाभीष्ट-फलदायै नमो नमः। अव्याज-करुणापूर-पूरिताये नमो नमः। नितांत-सिचदानंद-संयुक्ताये नमो नमः। सहस्र-सूर्य-संयुक्त-प्रकाशाये नमो नमः।

रत्न-चिंतामणि-गृह-मध्यस्थाये नमो नमः। हानि-वृद्धि-गुणाधिक्य-रहितायै नमो नमः। महा-पद्माटवी-मध्य-निवासायै नमो नमः। जाग्रत्स्वप्न-सुषुप्तीनां साक्षि-भूत्ये नमो नमः। महा-पापोघ-पापानां विनाशिन्ये नमो नमः। ξο दुष्टभीति-महाभीति-भंजनाये नमो नमः। समस्त-देव-दनुज-प्रेरकाये नमो नमः। समस्त-हृदयां-भूज-निलयाये नमो नमः। अनाहत-महापद्म-मंदिराये नमो नमः। सहस्रार-सरोजात-वासितायै नमो नमः। पुन-रावृत्ति-रहित-पुरस्थाये नमो नमः। वाणी-गायत्री-सावित्री-सन्नुताये नमो नमः। रमा-भूमि-सुता-राध्य-पदाङ्जाये नमो नमः। लोपा-मुद्रार्चित-श्रीमचरणायै नमो नमः। सहस्र-रति-सौंदर्य-शरीराये नमो नमः। 00 भावना-मात्र-संतुष्ट-हृदयाये नमो नमः। सत्य-संपूर्ण-विज्ञान-सिद्धिदाये नमो नमः। श्री-लोचन-कृतोल्लास-फलदायै नमो नमः। श्री-सुधाब्धि-मणि-द्वीप-मध्यगायै नमो नमः।

दक्षाध्वर-विनिर्भेद-साधनाये नमो नमः। श्रीनाथ-सोदरी-भूत-शोभिताये नमो नमः। चंद्रशेखर-भक्तार्ति-भंजनाये नमो नमः। सर्वोपाधि-विनिर्मुक्त-चैतन्यायै नमो नमः। नाम-पारयणा-भीष्ट-फलदाये नमो नमः। सृष्टि-स्थिति-तिरोधान-संकल्पायै नमो नमः। 60 श्रीषोडशाक्षरी-मंत्र-मध्यगाये नमो नमः। अनाद्यंत-स्वयंभूत-दिव्यमूर्त्ये नमो नमः। भक्त-हंस-परिमुख्य-वियोगाये नमो नमः। मातृ-मंडल-संयुक्त-ललितायै नमो नमः। भंडदैत्य-महा-सत्त्व-नाशनाये नमो नमः। क्रूरभंड-शिरच्छेद-निपुणाये नमो नमः। धात्रच्युत-सुराधीश-सुखदाये नमो नमः। चंडमुंड-निशुंभादि-खंडनाये नमो नमः। रक्ताक्ष-रक्त-जिह्नादि-शिक्षणाये नमो नमः। महिषासुर-दोवीर्य-निग्रहाये नमो नमः। ९० अभ्रकेश-महोत्साह-कारणायै नमो नमः। महेश-युक्त-नटन-तत्पराये नमो नमः। निज-भर्तृ-मुखां-भोज-चिंतनाये नमो नमः।

वृषभ-ध्वज-विज्ञान-भावनायै नमो नमः। जन्म-मृत्यु-जरा-रोग-भंजनायै नमो नमः। विधेय-मुक्त-विज्ञन-सिद्धिदाये नमो नमः। काम-क्रोधादि-षड्वर्ग-नाशनाये नमो नमः। राज-राजार्चित-पद-सरोजाये नमो नमः। सर्व-वेदांत-संसिद्ध-सुतत्वाये नमो नमः। १०० श्रीवीर-भक्त-विज्ञान-विधानाये नमो नमः। अशेष-दुष्ट-दुनुज-सूदनायै नमो नमः। साक्षाच्छी-दक्षिणामूर्ति-मनोज्ञाये नमो नमः। हय-मेधाग्र-संपूज्य-महिमायै नमो नमः। दक्ष-प्रजापति-सुत-वेषाढ्याये नमो नमः। सुम-बाणेक्षु-कोदंड-मंडिताये नमो नमः। नित्य-यौवन-मांगल्य-मंगलायै नमो नमः। महादेव-समा-युक्त-शरीराये नमो नमः। महादेव-रतोत्सुक्य-महादेव्ये नमो नमः। २०८

॥ श्रीलिलताष्टोत्तरशतनामाविलः संपूर्णा ॥



### श्रीलिलताऽष्टोत्तरशतनामदिव्यस्तोत्रम्

शिवप्रिया-शिवाराध्या शिवेष्टा शिव-कोमला। शिवोत्सवा शिव-रसा शिवदिव्य-शिखामणिः॥१॥

शिवपूर्णा शिवघना शिवस्था शिववल्लभा । शिवाभिन्ना शिवाधींङ्गी शिवाधीना शिवंकरी ॥ २ ॥

शिवनाम-जपासक्ता शिवसांनिध्य-कारिणी। शिवशक्तिः शिवाध्यक्षा शिवकामेश्वरी शिवा॥ ३॥

शिवयोगीश्वरी-देवी शिवाज्ञावश-वर्तिनी। शिवविद्याति-निपुणा शिवपञ्चाक्षर-प्रिया॥ ४॥

शिवसोभाग्य-संपन्ना शिवकेङ्कर्य-कारिणी। शिवाङ्कस्था शिवासक्ता शिवकेवल्य-दायिनी॥ ५॥

शिवकीडा शिवनिधिः शिवाश्रय-समन्विता। शिवलीला शिवकला शिवकान्ता शिवप्रदा॥ ६॥

शिवश्रीलिलता-देवी शिवस्य नयना-मृता। शिवचिन्तामणि-पदा शिवस्य हृदयो-ज्ज्वला॥ ७॥



शिवोत्तमा शिवाकारा शिवकाम-प्रपूरिणी। शिवलिङ्गार्चन-परा शिवालिङ्गन-कोतुकी॥ ८॥

शिवालोकन-संतुष्टा शिवलोक-निवासिनी। शिवकेलास-नगर-स्वामिनी शिवरञ्जिनी॥९॥

शिवस्याहो-पुरुषिका शिवसंकल्प-पूरका। शिवसौन्दर्य-सर्वाङ्गी शिवसौभाग्य-दायिनी॥ १०॥

शिवशब्दैक-निरता शिवध्यान-परायणा। शिवभक्तेक-सुलभा शिवभक्त-जनप्रिया॥ ११॥

शिवानुग्रह-संपूर्णा शिवानन्दर-सार्ण्वा । शिवप्रकाश-संतुष्टा शिवशैल-कुमारिका ॥ १२ ॥

शिवास्य-पङ्कजार्काभा शिवान्तः पुरवासिनी। शिवजीवातु-कलिका शिवपुण्य-परंपरा॥ १३॥

शिवाक्षमाला-संतृप्ता शिवनित्य-मनोहरा। शिवभक्त-शिवज्ञान-प्रदा शिव-विलासिनी॥ १४॥

शिवसंमोहन-करी शिवसांराज्य-शालिनी। शिवसाक्षाद्-ब्रह्मविद्या शिवताण्डव-साक्षिणी॥ १५ शिवागमार्थ-तत्त्वज्ञा शिवमान्या शिवात्मिका। शिवकार्यैक-चतुरा शिवशास्त्र-प्रवर्तका॥ १६॥

शिवप्रसाद-जननी शिवस्य हितकारिणी। शिवोज्ज्वला शिवज्योतिः शिवभोग-सुखंकरी॥१७॥

शिवस्य नित्य-तरुणी शिवकल्पक-वल्लरी। शिवबिल्वार्चन-करी शिवभक्तार्ति-भञ्जनी॥ १८॥

शिवाक्षि-कुमुद्-ज्योत्स्ना शिवश्री-करुणकरा। शिवानन्द्-सुधापूर्णा शिवभाग्याब्धि-चन्द्रिका॥१९॥

शिवशक्त्येक्य-लिता शिवक्रीडा-रसोज्ज्वला। शिवप्रेम-महारत्न-काठिन्य-कलशस्तनी॥ २०॥

शिवलालितळा-क्षार्द्र-चरणांबुज-कोमला। शिवचित्तैक-हरण-व्यालोल-घन-वेणिका॥ २१॥

शिवाभीष्ट-प्रदान-श्रीकल्पवल्ली-करांबुजा। शिवेतर-महाताप-निर्मूला-मृतवर्षिणी॥ २२॥

शिवयोगीन्द्र-दुर्वस-महिम्नस्तु-तितोषिता। शिवसंपूर्ण-विमल-ज्ञान-दुग्धाब्धि-शायिनी॥ २३। शिवभक्ता-ग्रगण्येश-विष्णु-ब्रह्मेन्द्र-वन्दिता । शिवमाया-समाक्रन्त-महिषासुर-मर्दिनी। शिवदत्त-बलोन्मत्त-शुम्भाद्यसुर-नाशिनी ॥२४॥ शिवद्विजार्भक-स्तन्य-ज्ञानक्षीर-प्रदायिनी। शिवाति-प्रियभक्ता-दिनन्दि-भृङ्गिरिटि-स्तुता ॥ २५ ॥ शिवानल-समुद्भत-भस्मो-द्वलित-विग्रहा। शिवज्ञानाब्धि-पारज्ञ-महा-त्रिपुर-सुन्दरी ॥ २६ ॥ इत्येत- ल्लिता-नाम्ना-मष्टोत्तर-शतं मुने। अनेकजन्म-पापघ्नं ललिता-प्रीति-दायकम् ॥ २७ ॥ सर्वैश्वर्य-प्रदं नृणा-माधि-व्याधि-निवारणम्। यो मर्त्यः पठते नित्यं सर्वान्कामान-वाप्नुयात् ॥२८॥

इतिश्रीलिलेतोपाख्याने स्तोत्रखण्डे श्रीलिलताष्टोत्तर- शतनामस्तोत्रं संपूर्णम् ॥



#### ॥ ललिताऽष्टोत्तरशतनामदिव्यस्तोत्रनामावलिः॥

- 🕉 शिव-प्रियाये नमः।
- ॐ शिवा-राध्याये नमः।
- ॐ शिवेष्टाये नमः।
- ॐ शिव-कोमलाये नमः।
- 🕉 शिवोत्सवायै नमः॥ ५॥
- ॐ शिव-रसायै नमः।
- ॐ शिवदिव्य-शिखामण्ये नमः।
- ॐ शिव-पूर्णायै नमः।
- ॐ शिव-घनाये नमः।
- ॐ शिव-स्थाये नमः॥ १०॥
- ॐ शिव-वल्लभाये नमः।
- ॐ शिवा-भिन्नाये नमः।
- ॐ शिवा-र्घाङ्ग्ये नमः।
- ॐ शिवा-धीनाये नमः।
- ॐ शिवंकर्यें नमः॥ १५॥
- ॐ शिवनाम-जपा-सक्तये नमः।
- ॐ शिव-सान्निध्य-कारिण्ये नमः।
- ॐ शिव-शक्तये नमः।
- 🕉 शिवा-ध्यक्षाये नमः।
- ॐ शिव-कामेश्वर्यें नमः॥ २०॥
- 🕉 शिवाये नमः।



- ॐ शिव-योगीश्वरी-देव्ये नमः।
- ॐ शिवाज्ञा-वश-वर्तिन्ये नमः।
- ॐ शिव-विद्याति-निपुणाये नमः।
- ॐ शिव-पञ्चाक्षर-प्रियाये नमः॥ २५॥
- 🕉 शिव-सौभाग्य-संपन्नायै नमः।
- ॐ शिव-केङ्कर्य-कारिण्ये नमः।
- ॐ शिवाङ्कस्थाये नमः।
- ॐ शिवा-सक्ताये नमः।
- ॐ शिव-कैवल्य-दायिन्ये नमः॥ ३०॥
- ॐ शिव-कीडाये नमः।
- ॐ शिव-निधये नमः।
- 🕉 शिवाश्रय-समन्विताये नमः।
- ॐ शिव-लीलाये नमः।
- ॐ शिव-कलायै नमः॥ ३५॥
- ॐ शिव-कान्ताये नमः।
- ॐ शिव-प्रदाये नमः।
- ॐ शिव-श्रीलिलता-देव्ये नमः।
- ॐ शिवस्य नयना-मृताये नमः।
- 🕉 शिव-चिण्तामणि-पदाये नमः॥ ४०॥
- ॐ शिवस्य हृदयो-ज्ज्वलाये नमः।
- ॐ शिवोत्तमाये नमः।
- ॐ शिवा-काराये नमः।



- ॐ शिव-काम-प्रपूरिण्ये नमः।
- ॐ शिव-लिङ्गार्चन-पराये नमः॥ ४५॥
- ॐ शिवा-लिङ्गन-कौतुक्यै नमः।
- ॐ शिवा-लोकन-संतुष्टाये नमः।
- ॐ शिव-लोक-निवासिन्ये नमः।
- ॐ शिव-कैलास-नगर-स्वामिन्यै नमः।
- ॐ शिव-रञ्जिन्यै नमः॥ ५०॥
- ॐ शिवस्याहो-पुरुषिकाये नमः।
- ॐ शिव-संकल्प-पूरकाये नमः।
- ॐ शिव-सौन्दर्य-सर्वाङ्ग्ये नमः।
- ॐ शिव-सोभाग्य-दायिन्ये नमः।
- ॐ शिव-शब्दैक-निरतायै नमः॥ ५५॥
- ॐ शिव-ध्यान-परायणाये नमः।
- ॐ शिव-भक्तैक-सुलभाये नमः।
- ॐ शिव-भक्तजन-प्रियाये नमः।
- ॐ शिवानुग्रह-संपूर्णाये नमः।
- ॐ शिवानन्द-रसार्णवाये नमः॥ ६०॥
- ॐ शिव-प्रकाश-संतुष्टाये नमः।
- ॐ शिवशैल-कुमारिकायै नमः।
- ॐ शिवास्य-पङ्कजार्काभाये नमः।
- ॐ शिवान्तः पुर-वासिन्ये नमः।
- ॐ शिव-जीवातु-कलिकायै नमः॥ ६५॥



- ॐ शिव-पुण्य-परंपराये नमः।
- ॐ शिवाक्ष-माला-संतृप्ताये नमः।
- ॐ शिव-नित्य-मनोहराये नमः।
- ॐ शिव-भक्त-शिव-ज्ञान-प्रदाये नमः।
- ॐ शिव-विलासिन्यै नमः॥ ७०॥
- ॐ शिव-संमोहनकर्यें नमः।
- ॐ शिव-साम्राज्य-शालिन्ये नमः।
- ॐ शिव-साक्षात्ब्रह्म-विद्याये नमः।
- ॐ शिव-ताण्डव-साक्षिण्ये नमः।
- ॐ शिवागमार्थ-तत्त्वज्ञाये नमः॥ ७५॥
- ॐ शिव-मान्याये नमः।
- ॐ शिवात्मिकाये नमः।
- ॐ शिव-कार्येक-चतुराये नमः।
- ॐ शिव-शास्त्र-प्रवर्तकाये नमः।
- ॐ शिव-प्रसाद-जनन्ये नमः॥ ८०॥
- ॐ शिवस्य हित-कारिण्ये नमः।
- ॐ शिवो-ज्ज्वलाये नमः।
- ॐ शिव-ज्योतिषे नमः।
- ॐ शिव-भोग-सुखंकर्यें नमः।
- ॐ शिवस्य नित्य-तरुण्ये नमः॥ ८५॥
- ॐ शिव-कल्पक-वल्लयें नमः।
- ॐ शिव-बिल्वार्चन-कर्यें नमः।



- ॐ शिव-भक्तार्ति-भञ्जनाये नमः।
- ॐ शिवाक्षि-कुमुद-ज्योत्स्नाये नमः।
- ॐ शिवश्री-करुणाकराये नमः॥ ९०॥
- ॐ शिवानन्द-सुधा-पूर्णाये नमः।
- ॐ शिव-भाग्याब्धि-चन्द्रिकाये नमः।
- ॐ शिव-शक्त्येक्य-ललिताये नमः।
- ॐ शिव-क्रीडा-रसो-ज्ज्वलाये नमः।
- ॐ शिव-प्रेम-महारत्न-काठिन्य-कलश-स्तन्ये नमः॥ ९५
- ॐ शिव-लालित-लाक्षार्द्र-चरणांबुज-कोमलायै नमः।
- ॐ शिव-चित्तेक-हरण-व्यालोल-घन-वेणिकायै नमः।
- ॐ शिवा-भीष्ट-प्रदान-श्रीकल्पवल्ली-करांबुजाये नमः।
- ॐ शिवेतर-महाताप-निर्मूला-मृत-वर्षिण्ये नमः।
- ॐ शिव-योगीन्द्र-दुर्वास-महिम्नस्तुति-तोषितायै नमः ॥१००
- ॐ शिव-संपूर्ण-विमल-ज्ञान-दुग्धाब्धि-शायिन्ये नमः।
- ॐ शिव-भक्ताग्रगण्येश-विष्णु-ब्रह्मेन्द्र-वन्दिताये नमः।
- ॐ शिव-माया-समाक्रन्त-महिषासुर-मर्दिन्ये नमः।
- ॐ शिव-दत्त-बलोन्मत्त-शुम्भाद्यसुर-नाशिन्ये नमः।
- ॐ शिव-द्विजार्भक-स्तन्य-ज्ञान-क्षीर-प्रदायिन्ये नमः॥
- ॐ शिवाति-प्रिय-भक्ता-दिनन्दि-भृङ्गिरिटि-स्तुताये नमः।
- ॐ शिवानल-समुद्भत-भस्मो-द्धलित-विग्रहायै नमः।
- ॐ शिव-ज्ञानाब्धि-पारज्ञ-महा-त्रिपुर-सुन्दर्ये नमः

इति श्रीललिताष्टोत्तरशतनामावलिः संपूर्णा ॥

# ॥ श्री लिलता त्रिपुर सुंदरी॥

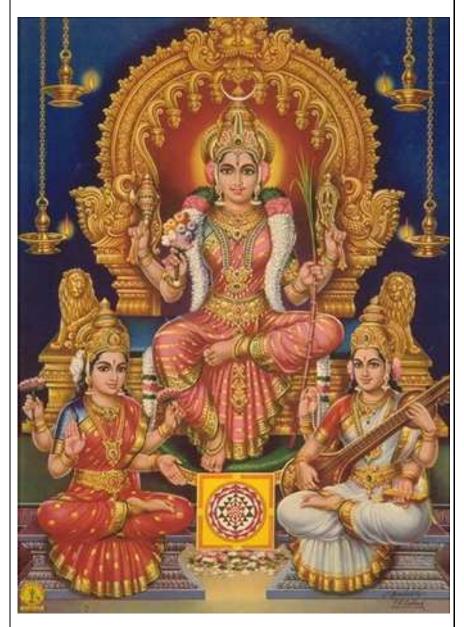



## ॥ अथ श्रीलिलतात्रिशती स्तोत्रम्॥

ककार-रूपा कल्याणी कल्याण-गुण-शालिनी। कल्याण-शैल-निलया कमनीया कलावती॥१॥ कमलाक्षी कल्मषघ्नी करुणामृत सागरा। कदम्ब-कानना-वासा कदम्ब कुसुमप्रिया॥ २॥ कन्दर्प-विद्या कन्दर्प जनका-पाङ्ग वीक्षणा। कर्प्र-वीटी सौरभ्य कल्लोलित ककुप्तटा॥ ३॥ कलि-दोषहरा कंज-लोचना कम्र-विग्रहा। कर्मादि साक्षिणी कारियत्री कर्म-फलप्रदा ॥ ४ ॥ एकार-रूपा चैकाक्ष-र्येका-नेकाक्षरा-कृतिः। एतत्तदित्य-निर्देश्या चैका-नन्द चिदाकृतिः॥ ५॥ एव-मित्या-गमाबोध्या चैक-भक्ति मदर्चिता। एकाग्र-चित्त निर्ध्याता चैषणा रहिता-दुता ॥ ६ ॥ एला-सुगंधि-चिकुरा चैनः कूट विनाशिनी। एकभोगा चैक-रसा चैकेश्वर्य प्रदायिनी ॥ ७ ॥ एकात-पत्र साम्राज्य प्रदा चैकान्त-पूजिता। एधमान-प्रभा चैजद-नेक-जगदीश्वरी ॥ ८॥

एक-वीरदि संसेव्या चैक-प्राभव शालिनी। ईकार-रूपा चेशित्री चेप्सितार्थ प्रदायिनी ॥ ९॥ ईद्गित्य विनिर्देश्या चेश्वरत्व विधायिनी। ईशानादि ब्रह्ममयी चेशितवा-चष्ट सिद्धिदा ॥ १० ॥ ईक्षित्री-क्षण सृष्टाण्ड कोटिरीश्वर वल्लभा। ईिडता चेश्वरा-धांङ्ग शरीरेशाधि देवता ॥ ११ ॥ ईश्वर प्रेरणकरी चेश-ताण्डव साक्षिणी। ईश्वरोत्सङ्ग निलया चेतिबाधा विनाशिनी ॥ १२ ॥ ईहा-विराहिता चेश शक्ति रीषत् स्मितानना । लकार-रूपा ललिता लक्षमी वाणी निषेविता॥ १३॥ लाकिनी ललना-रूपा लसद्दाडिम पाटला। ललन्तिकाल-सत्फाला ललाट नयनार्चिता॥ १४॥ लक्षणोज्ज्वल दिव्याङ्गी लक्षकोट्यण्ड नायिका। लक्ष्यार्था लक्षणा-गम्या लब्धकामा लतातनुः ॥५॥ ललाम-राज-दलिका लिम्ब-मुक्ता-लताश्चिता। लम्बोद्र प्रसूर्लभ्या लज्जाढ्या लय-वर्जिता ॥ १६ ॥ हींकार रूपा हींकार निलया हींपद-प्रिया। हींकार बीजा हींकार-मन्त्रा हींकार-लक्षणा॥ १७

हींकार-जप सुप्रीता हींमती ही-विभूषणा। हींशीला हींपदाराध्या हींगर्भा हींपदाभिधा ॥ १८॥ हींकार-वाच्या हींकार पूज्या हींकार पीठिका। हींकार-वेद्या हींकार-चिन्त्या हीं हीं-शरीरिणी॥ १९॥ हकार-रूपा हल-धृत्पूजिता हरिणेक्षणा। हरप्रिया हराराध्या हरिब्रह्मेन्द्र वन्दिता॥ २०॥ हयारूढा सेवितां-घ्रिर्हयमेध समर्चिता। हर्यक्ष-वाहना हंसवाहना हतदानवा ॥ २१ ॥ हत्यादिपाप-शमनी हरिदश्वादि सेविता। हस्ति-कुम्भोत्तुङ्क कुचा हस्तिकृत्ति प्रियांगना ॥ २२ ॥ हरिद्राकुंकुमा दिग्धा हर्यश्वाद्यमरार्चिता। हरिकेशसखी हादिविद्या हल्लामदालसा ॥ २३॥ सकाररूपा सर्वज्ञा सर्वेशी सर्वमङ्गला। सर्वकर्त्री सर्वभर्त्री सर्वहन्त्री सनातना ॥ २४ ॥ सर्वानवद्या सर्वाङ्ग सुन्दरी सर्वसाक्षिणी। सर्वात्मिका सर्वसौख्य दात्री सर्व-विमोहिनी ॥२५॥ सर्वाधारा सर्वगता सर्वावगुण-वर्जिता। सर्वारुणा सर्वमाता सर्वभूषण भूषिता ॥ २६ ॥

ककारार्था कालहन्त्री कामेशी कामितार्थदा। काम-संजीविनी कल्या कठिनस्तन मण्डला॥ २७॥ करभोरुः कलानाथ मुखी कच-जिताम्भुदा। कटाक्ष -स्यन्दि करुणा कपालि प्राण नायिका ॥ २८ ॥ कारुण्य विग्रहा कान्ता कान्तिधूत जपावलिः। कलालापा कंब्रुकण्ठी करनिर्जित पल्लवा ॥ २९॥ कल्पवल्ली समभुजा कस्तूरी तिलकाश्चिता। हकारार्था हंसगति-हाटका-भरणोज्ज्वला ॥ ३०॥ हारहारि कुचाभोगा हाकिनी हल्य-वर्जिता। हरित्पति समाराध्या हठात्कार हतासुरा ॥ ३१ ॥ हर्षप्रदा हविभोंक्री हार्द सन्तमसापहा। हल्लीसलास्य सन्तुष्टा हंस-मन्त्रार्थ रूपिणी॥ ३२॥ हानोपादान निर्मुक्ता हर्षिणी हरिसोद्री। हाहाहूहू मुख स्तुत्या हानि वृद्धि विवर्जिता ॥ ३३ ॥ हय्यङ्गवीन हृद्या हरिकोपारुणां-शुका। लकाराख्या लतापूज्या लयस्थित्युद्भवेश्वरी ॥ ३४॥ लास्य दर्शन सन्तुष्टा लाभालाभ विवर्जिता। लङ्घ्येत-राज्ञा लावण्य शालिनी लघु सिद्धिदा

लाक्षारस सवर्णामा लक्षमणा-ग्रज पूजिता। लभ्यतरा लब्ध भक्ति सुलभा लाङ्गला-युधा॥ ३६॥ लग्नचामर हस्त श्रीशारदा परिवीजिता। लज्जापद् समाराध्या लंपटा लकुलेश्वरी ॥ ३७ ॥ लब्धमाना लब्धरसा लब्ध संपत्स-मुन्नतिः। हींकारिणी च हींकरि हींमध्या हींशिखामणिः॥ ३८॥ हींकार-कुण्डािम शिखा हींकार शशि-चिन्द्रका। हींकार भास्कर-रुचिहींकारांभोद चञ्चला॥ ३९॥ हींकार कन्दाङ्करिका हींकारेक परायणाम्। हींकार दीर्घिका-हंसी हींकारोद्यान केकिनी ॥ ४० ॥ हींकारारण्य हरिणी हींकारावाल वल्लरी। हींकार पञ्जरशुकी हींकाराङ्गण दीपिका ॥ ४१ ॥ हींकार कन्दरा सिंही हींकाराम्भोज भृङ्गिका। हींकार सुमनो माध्वी हींकार तरुमंजरी ॥ ४२ ॥ सकाराख्या समरसा सकलागम संस्तुता। सर्ववेदान्त तात्पर्यभूमिः सदसदाश्रया ॥ ४३ ॥ सकला सचिदानन्दा साध्या सद्गतिदायिनी। सनकादि-मुनिध्येया सदाशिव कुटुम्बिनी ॥ ४४

सकालाधिष्ठान रूपा सत्यरूपा समाकृतिः। सर्वप्रपञ्च निर्मात्री समनाधिक वर्जिता ॥ ४५ ॥ सर्वोत्तुङ्गा संगहीना सगुणा सकलेश्वरी। ककारिणी काव्यलोला कामेश्वर मनोहरा॥ ४६॥ कामेश्वर-प्रणानाडी कामेशोत्सङ्ग वासिनी। कामेश्वरा-लिंगितांगी कमेश्वर सुखप्रदा॥ ४७॥ कामेश्वर प्रणयिनी कामेश्वर विलासिनी। कामेश्वर तपः सिद्धिः कामेश्वर मनः प्रिया ॥ ४८॥ कामेश्वर प्राणनाथा कामेश्वर विमोहिनी। कामेश्वर ब्रह्मविद्या कामेश्वर गृहेश्वरी ॥ ४९॥ कामेश्वरा-ह्लादकरी कामेश्वर महेश्वरी। कामेश्वरी कामकोटि निलया काङ्क्षितार्थदा ॥ ५० ॥ लकारिणी लब्धरूपा लब्धधीर्लब्ध वाञ्चिता। लब्धपाप मनोदूरा लब्धा-हंकार दुर्गमा ॥ ५१ ॥ लब्धशक्ति-र्लब्ध देहा लब्धेश्वर्य समुन्नतिः। लब्ध वृद्धिर्लब्ध लीला लब्धयोवन शालिनी ॥ ५२॥ लब्धातिशय सर्वाङ्ग सौन्दर्या लब्ध विभ्रमा। लब्धरागा लब्धपति-र्लब्ध नाना-गमस्थितिः॥

लब्ध भोगा लब्ध सुखा लब्ध हर्षाभि पूजिता। हींकार मूर्तिहींण्कार सौधशृंग कपोतिका ॥ ५४ ॥ हींकार दुग्धाब्धि सुधा हींकार कमलेन्दिरा। हींकारमणि दीपार्चि-हींकार तरुशारिका ॥ ५५ ॥ ह्रींकार पेटक मणि-र्ह्शींकारदर्श बिम्बिता। हींकार कोशासिलता हींकारा-स्थान नर्तकी ॥ ५६॥ हींकार शुक्तिका मुक्तामणि-हींकार बोधिता। हींकारमय सोवर्ण-स्तम्भ विद्रुम पुत्रिका ॥ ५७ ॥ हींकार वेदोपनिषदु हींकाराध्वर दक्षिणा। हींकार नन्दनाराम नवकल्पक वल्लरी ॥ ५८ ॥ हींकार हिमवद्गङ्गा हींकारार्णव कौस्तुभा। हींकार मन्त्र सर्वस्वा हींकारपर सौख्यदा ॥ ५९ ॥

॥इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे उत्तराखण्डे श्री हयग्रीवागस्त्यसंवादे श्रीलिलतात्रिशती स्तोत्र कथनं संपूर्णम्॥



#### ॥ श्रीलिलता त्रिशति नामाविलः॥

- ॐ ऐं हीं श्रीं
- ॐ ककार-रूपायै नमः
- ॐ कल्याण्ये नमः
- ॐ कल्याणगुण-सालिन्ये नमः
- ॐ कल्याणशेल-निलयाये नमः
- 🕉 कमनीयाये नमः
- ॐ कलावत्ये नमः
- ॐ कमलाक्षये नमः
- ॐ कल्मषघ्नये नमः
- ॐ करुणमृत-सागराये नमः
- ॐ कदम्बकानना-वासायै नमः
- ॐ कदम्बकुसुम-प्रियाये नमः
- ॐ कन्दर्प-विद्याये नमः
- ॐ कन्दर्प-जनका-पाङ्गवी-)

क्षणायै नमः)

ॐ कर्पूरवीटी-सौरभ्य- कल्लोलित)

-ककुप्तटाये नमः )

- ॐ कलिदोष -हरायै नमः
- ॐ कञ्च-लोचनाये नमः
- ॐ कम्र-विग्रहाये नमः
- ॐ कर्मादि-साक्षिण्ये नमः
- ॐ कारयित्र्ये नमः

- ॐ कर्मफल-प्रदाये नमः
- ॐ एकार-रूपाये नमः
- ॐ एकाक्षर्यें नमः
- ॐ एका-नेकाक्षरा-कृत्ये नमः
- ॐ एतत्तदित्य-निर्देश्याये नमः
- ॐ एकानन्द-चिदाकृत्ये नमः
- ॐ एव-मित्यागमा-बोध्याये नमः
- ॐ एक-भक्तिम-दर्चिताये नमः
- ॐ एकाग्र-चित-निर्ध्याताये नमः
- ॐ एषणारहिता-दृताये नमः
- ॐ एला-सुगन्धि-चिकुराये नमः
- ॐ एनकूट-विनाशिन्ये नमः
- ॐ एक-भोगायै नमः
- ॐ एक-रसायै नमः
- ॐ एकेश्वर्य-प्रदायिन्ये नमः
- ॐ एकातपत्र-साम्राज्य-)

प्रदाये नमः)

- ॐ एकान्त-पूजिताये नमः
- ॐ एधमान-प्रभाये नमः
- ॐ एजदनेज-ज्जगदीश्वर्यें नमः
- ॐ एकवीरादि-संसेव्याये नमः



- ॐ एकप्राभव-शालिन्ये नमः
- ॐ ईकार-रूपाये नमः
- ॐ ईशित्र्ये नमः
- ॐ ईप्सितार्थ-प्रदायिन्ये नमः
- ॐ ईदृगित्या-विनिर्देश्याये नमः
- ॐ ईश्वरत्ववि-धायिन्ये नमः
- ॐ ईशानादि-ब्रह्ममय्ये नमः
- ॐ ईशित्वाद्यष्ट-सिद्धिदाये नमः
- ॐ ईक्षित्र्ये नमः
- ॐ ईक्षण-सृष्टाण्ड-कोटचे नमः
- ॐ ईश्वर-वल्लभाये नमः
- ॐ ईडिताये नमः
- ॐ ईश्वरा-धांङ्ग-शरीराये नमः
- ॐ ईशाधि-देवताये नमः
- ॐ ईश्वर-प्रेरणकर्यें नमः
- ॐ ईश-ताण्डव-साक्षिण्ये नमः
- ॐ ईश्वरोत्सङ्ग-निलयाये नमः
- ॐ ईतिबाधा-विनाशिन्ये नमः
- ॐ ईहा-विरहिताये नमः
- ॐ ईश-शक्तये नमः
- ॐ ईष-त्स्मिताननाये नमः
- ॐ लकार-रूपाये नमः

- ॐ ललितायै नमः
- ॐ लक्ष्मीवाणी-निषेवितायै नमः
- ॐ लाकिन्ये नमः
- ॐ ललना-रूपाये नमः
- ॐ लसद्दाडिम-पाटलाये नमः
- ॐ ललन्तिकाल-सत्फालाये नमः
- ॐ ललाट-नयनार्चितायै नमः
- ॐ लक्षणोज्ज्वल-दिव्याङ्ग्ये नम
- ॐ लक्षकोट्य्ण्ड-नायिकायै नमः
- ॐ लक्ष्याथांये नमः
- ॐ लक्षणा-गम्याये नमः
- ॐ लब्ध-कामायै नमः
- ॐ लतातनवे नमः
- ॐ ललामराज-दलिकायै नमः
- ॐ लंबिमुक्ता-लताश्चिताये नमः
- ॐ लम्बोद-स्प्रसवे नमः
- ॐ लभ्यायै नमः
- ॐ लज्जाढ्याये नमः
- ॐ लय-वर्जितायै नमः
- ॐ ह्रींकार-रूपाये नमः
- ॐ ह्रींकार-निलयाये नमः
- ॐ ह्रींपद-प्रियाये नमः

- ॐ ह्रींकार-बीजाये नमः
- ॐ हींकार-मन्त्राये नमः
- ॐ ह्रींकार-लक्षणाये नमः
- ॐ ह्रींकार-जप-सुप्रीताये नमः
- ॐ हींमत्ये नमः
- ॐ हींविभूषणाये नमः
- ॐ हींशीलाये नमः
- ॐ ह्रींपदा-राध्याये नमः
- ॐ हींगभीये नमः
- ॐ ह्रींपदा-भिधाये नमः
- ॐ ह्रींकार-वाच्याये नमः
- ॐ ह्रींकार-पूज्याये नमः
- ॐ ह्रींकार-पीठिकाये नमः
- ॐ ह्रींकार-वेद्याये नमः
- ॐ ह्रींकार-चिन्त्याये नमः
- ॐ हीं नमः
- ॐ ह्रींशरीरिण्ये नमः
- ॐ हकार-रूपाये नमः
- ॐ हलधृ-त्पूजिताये नमः
- ॐ हरिणे-क्षणाये नमः
- ॐ हर-प्रियाये नमः
- ॐ हरा-राध्याये नमः

- ॐ हरिब्रह्मेन्द्र-वन्दिताये नमः
- ॐ हयारूढा-सेवितांघ्रये नमः
- ॐ हयमेध-समर्चिताये नमः
- ॐ हर्यक्ष -वाहनाये नमः
- ॐ हंस-वाहनाये नमः
- ॐ हत-दानवाये नमः
- ॐ हत्त्यादि-पापशमन्ये नमः
- ॐ हरिदश्वादि-सेविताये नमः
- ॐ हस्ति-कुम्भोत्तुङ्ग-कुचाये नमः
- ॐ हस्ति-कृत्ति-प्रियाङ्गनाये नमः
- ॐ हरिद्रा-कुङ्कुमा-दिग्धाये नमः
- ॐ हर्यश्वा-द्यम-रार्चिताये नमः
- ॐ हरिकेश-सख्ये नमः
- ॐ हादि-विद्याये नमः
- ॐ हाला-मदालसायै नमः
- ॐ सकार-रूपाये नमः
- ॐ सर्व-ज्ञाये नमः
- ॐ सर्वेंश्ये नमः
- ॐ सर्व-मङ्गलाये नमः
- ॐ सर्व-कर्त्र्ये नमः
- ॐ सर्व-भन्न्यें नमः
- ॐ सर्व-हंत्र्ये नमः



ॐ सनातन्ये नमः

ॐ सर्वान-वद्याये नमः

ॐ सर्वांग-सुन्दर्ये नमः

ॐ सर्व-साक्षिन्ये नमः

ॐ सर्वात्मिकाये नमः

ॐ सर्व-सोख्य-दात्र्ये नमः

ॐ सर्व-विमोहिन्ये नमः

ॐ सर्वा-धाराये नमः

ॐ सर्व-गतायै नमः

ॐ सर्वावगुण-वर्जिताये नमः

ॐ सर्वा-रुणाये नमः

ॐ सर्वमात्रे नमः

ॐ सर्वभुषण -भुषिताये नमः

ॐ ककाराथांंचे नमः

ॐ काल-हन्त्रये नमः

ॐ कामेश्ये नमः

ॐ कामितार्थ-दाये नमः

ॐ काम-सञ्जीविन्ये नमः

ॐ कल्याये नमः

ॐ कठिनस्तन-मण्डलाये नमः

ॐ करभोरवे नमः

ॐ कलानाथ-मुख्ये नामः

ॐ कच-जिताम्बुदाये नमः

ॐ कटाक्ष-स्यन्दि-करुणाये नम

ॐ कपालि-प्राण-नायिकायै नमः

ॐ कारुण्य-विग्रहाये नमः

ॐ कान्ताये नमः

ॐ कान्तिधूत-जपावल्ये नमः

ॐ कला-लापायै नमः

ॐ कण्बु-कण्ठचे नमः

ॐ करनिर्जित-पल्लवाये नमः

ॐ कल्पवल्ली-समभुजाये नमः

ॐ कस्तूरी-तिलकांचिताये नमः

ॐ हकाराथांये नमः

ॐ हंस-गत्ये नमः

ॐ हाटका-भरणोज्ज्वलायै नमः

ॐ हार-हारिकुचा-भोगाये नमः

ॐ हाकिन्ये नमः

ॐ हल्यव-र्जिताये नमः

ॐ हरित्पति-समाराध्याये नमः

ॐ हटात्कार-हतासुराये नमः

ॐ हर्षप्रदाये नमः

ॐ हविर्भोक्रये नमः

ॐ हार्द-सन्तमसा-पहायै

- ॐ ह्लीसलास्य-सन्तुष्टाये नमः
- ॐ हंसमन्त्रार्थरूपिण्ये नमः
- ॐ हानोपादान-निर्मुक्ताये नमः
- ॐ हर्षिण्ये नमः
- ॐ हरि-सोदर्यें नमः
- ॐ हाहाहूहू-मुख-स्तुत्यायै नमः
- ॐ हानिवृद्धि-विवर्जिताये नमः
- ॐ हय्यङ्गवीन-हृदयाये नमः
- ॐ हरिकोपारुणां-शुकाये नमः
- ॐ लकाराख्यायै नमः
- ॐ लथा-पुज्याये नमः
- ॐ लय-स्थित्युद्भवे-श्वर्ये नमः
- ॐ लास्य-दर्शन-सन्तुष्टायै नमः
- ॐ लाभालाभ-विवर्जितायै नमः
- ॐ लंघ्येतराज्ञाये नमः
- ॐ लावण्य-शालिन्यै नमः
- ॐ लघुसिद्ध-दाये नमः
- ॐ लाक्षारस-सवर्णाभाये नमः
- ॐ लक्ष्म्णाय्रज-पूजिताये नमः
- ॐ लभ्ये-तरायै नमः
- ॐ लब्धभक्ति-सुलभाये नमः
- ॐ लांगला-युधायै नमः

- ॐ लग्न-चामर-हस्त श्रीशारदा ) परिवीजितायै नमः )
- ॐ लज्जापद-समाराध्याये नम
- ॐ लम्पटायै नमः
- ॐ लकुलेश्वर्यें नमः
- ॐ लब्ध-मानायै नमः
- ॐ लब्ध-रसायै नमः
- ॐ लब्ध-सम्प-त्समुन्नत्यै नमः
- ॐ हींकारिण्ये नमः
- ॐ हींकाराद्याये नमः
- ॐ हींमध्याये नमः
- ॐ ह्रींशिखामणये नमः
- ॐ ह्रींकार-कुण्डाग्नि-शिखाये नमः
- ॐ ह्रींकार-शशि-चन्द्रिकाये नमः
- ॐ ह्रींकार-भास्कर-रुच्ये नमः
- ॐ ह्रींकाराम्भोद-चञ्चलायै नमः
- ॐ हींङ्कार-कन्दा-ङ्कारिकाये नमः
- ॐ हींङ्कारैक-परायणाये नमः
- ॐ ह्रींकार-दीधिंका-हंस्ये नमः
- ॐ ह्रींकारोद्यान-केकिन्ये नमः
- ॐ ह्रींङ्का-रारण्य-हरिण्ये नुमः
- ॐ हींङ्कारावाल-वल्लर्थे

- ॐ हींङ्कार-पञ्जर-शुक्ये नमः
- ॐ ह्रींकाराङ्गण-दीपिकाये नमः
- ॐ हींङ्कार-कन्दरा-सिंह्ये नमः
- ॐ ह्रींकाराम्बुज-भृङ्गिकाये नमः
- ॐ ह्रींकार-सुमनो-माध्व्ये नमः
- ॐ हींङ्कार-तरु-मञ्जर्यें नमः
- ॐ सका-राख्याये नमः
- ॐ सम-रसायै नमः
- ॐ सकला-गम-संस्तुताये नमः
- ॐ सर्ववेदान्त तात्पर्य-भूम्ये नमः
- ॐ सदसदा-श्रयाये नमः
- ॐ सकलाये नमः
- ॐ सञ्चि-नन्दाये नमः
- ॐ साध्यायै नमः
- ॐ सद्गति-दायिन्ये नमः
- ॐ सनकादि-मुनिध्येयाये नमः
- ॐ सदाशिव-कुटुम्बिन्ये नमः
- ॐ सकला-धिष्ठान-रूपायै नमः
- ॐ सत्य-रूपाये नमः
- ॐ समा-कृत्ये नमः
- ॐ सर्व-प्रपञ्च-निर्मात्र्ये नमः
- ॐ समानाधिक-वर्जिताये नमः ॐ कामेश्वर्ये नमः

- ॐ सर्वोत्तुङ्गायै नमः
- ॐ सङ्ग-हीनायै नमः
- ॐ सगुणाये नमः
- ॐ सकले-ष्टदाये नमः
- ॐ ककारिण्ये नमः
- ॐ काव्य-लोलाये नमः
- ॐ कामेश्वर-मनोहराये नमः
- ॐ कामेश्वर-प्राणनाड्ये नमः
- ॐ कामेशो-त्संग-वासिन्ये नमः
- ॐ कामेशवरा-लिंगितांग्ये नमः
- ॐ कामेश्वर-सुख-प्रदाये नमः
- ॐ कामेश्वर-प्रणयिन्ये नमः
- ॐ कामेश्वर-विलासिन्ये नमः
- ॐ कामेश्वर-तप-स्सिद्धचे नमः
- ॐ कामेश्वर-मनःप्रियाये नमः
- ॐ कामेश्वर-प्राण-नाथाये नमः
- ॐ कामेश्वर-विमोहिन्ये नमः
- ॐ कामेश्वर-ब्रह्मविद्याये नमः
- ॐ कामेश्वर-गृहेश्वर्यें नमः
- ॐ कामेश्वरा-ह्रादकर्यें नमः
- ॐ कामेश्वर-महेश्वर्यें नमः

ॐ कामकोटि-निलयायै नमः ॐ कांक्षितार्थ-दाये नमः ॐ लकारिण्ये नमः ॐ लब्ध-रूपायै नमः ॐ लब्ध-धिये नमः ॐ लब्ध-वांछिताये नमः ॐ लब्ध-पाप-मनोदूरायै नमः ॐ लब्धा-हंकार-दुर्गमायै नमः ॐ लब्ध-शक्तये नमः ॐ लब्ध-देहायै नमः ॐ लब्धेश्वर्य-समुन्नत्ये नमः ॐ लब्ध-बुद्धये नमः ॐ लब्ध-लीलायै नमः ॐ लब्ध-योवन-शालिन्ये नमः ॐ लब्धातिशय-सर्वाङ्ग-) सौन्दर्याये नमः) ॐ लब्ध-विभ्रमाये नमः ॐ लब्ध-रागायै नमः ॐ लब्ध-पत्ये नमः ॐ लब्ध-नानाग-मस्थित्ये नमः ॐ लब्ध-मोगायै नमः ॐ लब्ध-सुखाये नमः ॐ लब्ध-हर्षाभि-पूरिताये नमः

ॐ ह्रींकार-मूर्तये नमः

ॐ ह्रींकार-सोध-शृङ्ग-कपोतिकायै नमः) ॐ ह्रींकार-दुग्धब्धि-सुधाये नमः ॐ ह्रींकार-कमलेन्दिराये नमः ॐ ह्रींकर-मणि-दीपाचिषे नमः ॐ ह्रींकार-तरु-शारिकाये नमः ॐ ह्रींकार-पेट-कमणये नमः ॐ ह्रींकारा-दर्श-बिंबिताये नमः ॐ ह्रींकार-कोशासि-लतायै नमः ॐ ह्रींकारा-स्थान-नर्तक्ये नमः ॐ हींकार-शुक्तिका मुक्तामणये नमः ॐ ह्रींकार-बोधिताये नमः ॐ ह्रींकारमय-सौर्णस्तंभवि-दृम ) पुत्रिकाये नमः) ॐ ह्रींकार-वेदोपनिषदे नमः ॐ ह्रींकाराध्वर-दक्षिणाये नमः ॐ ह्रींकार-नन्दना-राम-नव) कल्पक वस्त्रेयें नमः ) ॐ ह्रींकार-हिमव-द्गंगाये नमः ॐ ह्रींकारार्णव-कोस्तुभाये नमः ॐ हींकार-मन्त्र-सर्वस्वाये नमः ॐ ह्रींकार-पर-सोख्यदाये<u>े</u> न<u>मः</u> ॐ तत् सत्

# श्री महालक्ष्मी

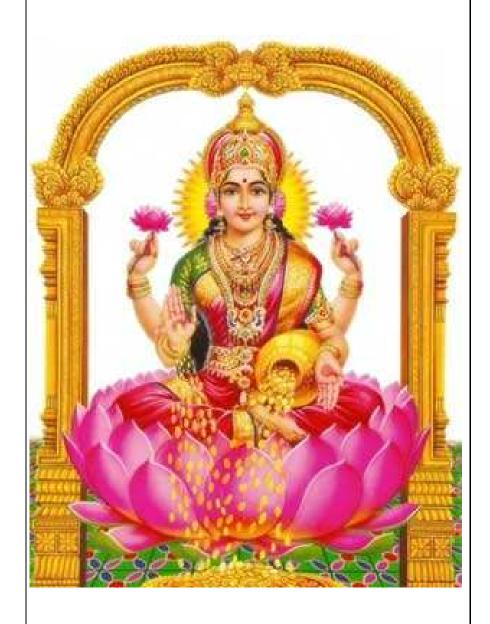



## ॥ श्रीलक्ष्म्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्॥

॥श्रीगणेशाय नमः।

देव्युवाच

देवदेव महादेव त्रिकालज्ञ महेश्वर । करुणाकर देवेश भक्तानुग्रहकारक ॥ १ ॥ अष्टोत्तरशतं लक्ष्म्याः श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । **ईश्वर उवाच** 

देवि साधु महा-भागे महा-भाग्य-प्रदायकम्। सर्वैश्वर्य-करं पुण्यं सर्व-पाप-प्रणाशनम् ॥ २ ॥ सर्व-दारिद्य-शमनं श्रवणाद्-भुक्ति-मुक्तिदम्। राज-वश्यकरं दिव्यं गुह्याद्-गुह्य-तमं परम्॥ ३॥ दुर्लभं सर्व-देवानां चतुःषष्टि-कला-स्पदम्। पद्मा-दीनां वरान्तानां विधीनां नित्य-दायकम् ॥ ४ ॥ समस्त-देव-संसेव्य-मणि-माद्यष्ट-सिद्धिदम्। किमत्र बहुनोक्तेन देवी प्रत्यक्ष -दायकम् ॥ ५ ॥ तव प्रीत्याद्य वक्ष्यामि समाहित-मनाः श्रृणुं। अष्टोत्तर-शतस्यास्य महालक्ष्मीस्तु देवता ॥ ६॥ क्लींबीज-पदमित्युक्तं शक्तिस्तु भुवनेश्वरी। अङ्गन्यासः करन्यास स इत्यादिः प्रकीर्तितः॥

#### ध्यानम्

वन्दे पद्मकरां प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्यामभयप्रदां मणिगणैर्नानाविधैर्भूषिताम् । भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहरब्रह्मादिभिः सेवितां पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधिभिर्युक्तां सदा शक्तिभिः॥ ८॥ सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद् मह्यम् ॥ ९ प्रकृतिं विकृतिं विद्यां सर्वभूतिहतप्रदाम्। श्रद्धां विभूतिं सुरभिं नमामि परमात्मिकाम् ॥ १० ॥ वाचं पद्मालयां पद्मां शुचिं स्वाहां स्वधां सुधाम्। धन्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं नित्यपुष्टां विभावरीम् ॥ ११ ॥ अदितिं च दितिं दीप्तां वसुधां वसुधारिणीम्। नमामि कमलां कान्तां कामाक्षीं क्रोधसंभवाम् ॥ १२॥ अनुग्रहपदां बुद्धिमनघां हरिवल्लभाम्। अशोकाममृतां दीप्तां लोकशोकविनाशिनीम् ॥ १३॥ नमामि धर्मनिलयां करुणां लोकमातरम्। पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माक्षीं पद्मसुन्दरीम् ॥ १४ ॥ पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां रमाम्। पद्ममालाधरां देवीं पद्मिनीं पद्मगन्धिनीम्॥ १५

पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां प्रसादाभिमुखीं प्रभाम् । नमामि चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रसहोदरीम् ॥ १६ ॥ चतुर्भुजां चन्द्ररूपामिन्दिरामिन्दुशीतलाम्। आह्वादजननीं पुष्टिं शिवां शिवकरीं सतीम् ॥ १७ ॥ विमलां विश्वजननीं तुष्टिं दारिद्यनाशिनीम्। प्रीतिपुष्करिणीं शान्तां शुक्कमाल्याम्बरां श्रियम् ॥ १८। भास्करीं बिल्वनिलयां वरारोहां यशस्विनीम्। वसुन्धरामुदाराङ्गीं हरिणीं हेममालिनीम्॥ १९॥ धनधान्यकरीं सिद्धिं सदा सोम्यां शुभप्रदाम्। नृपवेश्मगतानन्दां वरलक्ष्मीं वसुप्रदाम् ॥ २० ॥ शुभां हिरण्यप्राकारां समुद्रतनयां जयाम्। नमामि मङ्गलां देवीं विष्णुवक्षःस्थलस्थिताम् ॥ २१ ॥ विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायणसमाश्रिताम् । दारिद्यध्वंसिनीं देवीं सर्वोपद्रवहारिणीम् ॥ २२ ॥ नवदुर्गां महाकालीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम्। त्रिकालज्ञानसम्पन्नां नमामि भुवनेश्वरीम् ॥ २३॥ लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कराम्।

श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रेलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम् ॥ २४ ॥ मातर्नमामि कमले कमलायताक्षि श्रीविष्णुहृत्कमलवासिनि विश्वमातः। क्षीरोदजे कमलकोमलगर्भगौरि लक्ष्मि प्रसीद सततं नमतां शरण्ये ॥ २५ ॥ त्रिकालं यो जपेद्विद्वान् षण्मासं विजितेन्द्रियः। दारिद्यध्वंसनं कृत्वा सर्वमाप्नोत्ययत्नतः ॥ २६ ॥ देवीनामसहस्रेषु पुण्यमष्टोत्तरं शतम्। येन श्रियमवाप्नोति कोटिजन्मदरिद्रतः॥ २७॥ भृगुवारे शतं धीमान् पठेद्वत्सरमात्रकम्। अष्टेश्वर्यमवाप्नोति कुबेर इव भूतले ॥ २८॥ दारिद्यमोचनं नाम स्तोत्रमम्बापरं शतम्। येन श्रियमवाप्नोति कोटिजन्मदरिद्रितः॥ २९॥ भुक्त्वा तु विपुलान् भोगानस्याः सायुज्यमाप्नुयात्। प्रातःकाले पठेन्नित्यं सर्वदुःखोपशान्तये। पठंस्तु चिन्तयेदेवीं सर्वाभरणभूषिताम् ॥ ३० ॥ ॥ इति श्रीलक्ष्म्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्

### ॥श्रीलक्ष्म्यष्टोत्तरशत नामावलिः॥

वन्दे पद्मकरां प्रसन्नवदनां सौभज्ञदां भाज्ञदां हस्ताभ्यां अभयं प्रदां मणिगणैर्नानाविधैर्भूषिताम्। भक्ताभीष्ट फलप्रदां हरिहर ब्रह्मादिभिः सेवितां पाश्वे पंकजशांखपद्म निधिभिर्युक्तां सदा शक्तिभिः॥ सरसिज निलये सरोज हस्ते धवल तरांशुक गन्धमाल्यशोभे। भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्मम्॥

- 🕉 प्रकृत्ये नमः।
- 🕉 विकृत्ये नमः।
- ॐ विद्याये नमः।
- ॐ सर्वभूतहितप्रदाये नमः।
- ॐ श्रद्धाये नमः।
- ॐ विभूत्ये नमः।
- 🕉 सुरभ्ये नमः।
- ॐ परमात्मिकाये नमः।
- ॐ वाचे नमः।
- 🕉 पद्मालयाये नमः।
- ॐ पद्माये नमः।
- 🕉 शुचये नमः।
- ॐ स्वाहायै नमः।

- 🕉 स्वधाये नमः।
- ॐ सुधाये नमः।
- 🕉 धन्याये नमः।
- 🕉 हिरण्मय्ये नमः।
- ॐ लक्ष्म्ये नमः।
- ॐ नित्यपुष्टाये नमः।
- ॐ विभावर्ये नमः।
- ॐ अदित्ये नमः।
- ॐ दित्ये नमः।
- ॐ दीपायै नमः।
- 🕉 वसुधाये नमः।
- 🕉 वसुधारिण्ये नमः।
- ॐ कमलाये नमः।

- ॐ कान्ताये नमः।
- ॐ कामाक्ष्ये नमः।
- 🕉 क्रोधसंभवाये नमः।
- ॐ अनुग्रहप्रदाये नमः।
- ॐ बुद्धये नमः।
- 🕉 अनघायै नमः।
- 🕉 हरिवल्लभाये नमः।
- 🕉 अशोकायै नमः।
- 🕉 अमृताये नमः।
- ॐ दीप्ताये नमः।
- ॐ लोकशोकविनाशिन्यै नमः।
- 🕉 धर्मानेलयाये नमः।
- ॐ करुणाये नमः।
- ॐ लोकमात्रे नमः।
- 🕉 पद्मप्रियाये नमः।
- ॐ पद्महस्ताये नमः।
- ॐ पद्माक्ष्ये नमः।
- ॐ पद्मसुन्दर्थे नमः।
- 🕉 पद्मोद्भवाये नमः।
- ॐ पद्ममुख्ये नमः।
- 🕉 पद्मनाभप्रियाये नमः।
- ॐ रमायै नमः।

- ॐ पद्ममालाधरायै नमः।
- ॐ देव्ये नमः।
- ॐ पद्मिन्ये नमः।
- 🕉 पद्मगन्धिन्ये नमः।
- ॐ पुण्यगन्धायै नमः।
- ॐ सुप्रसन्नाये नमः।
- ॐ प्रसादाभिमुख्ये नमः।
- ॐ प्रभाये नमः।
- ॐ चन्द्रवदनाये नमः।
- 🕉 चन्द्राये नमः।
- ॐ चन्द्रसहोद्ये नमः।
- ॐ चतुर्भुजाये नमः।
- ॐ चन्द्ररूपाये नमः।
- ॐ इन्दिराये नमः।
- ॐ इन्दुशीतलाये नमः।
- 🕉 आह्वादजनन्ये नमः।
- ॐ पुष्टये नमः।
- ॐ शिवायै नमः।
- 🕉 शिवकर्यें नमः।
- ॐ सत्ये नमः।
- 🕉 विमलाये नमः।
- ॐ विश्वजनन्ये नमः।



- ॐ तुष्टये नमः।
- ॐ दारिद्यनाशिन्ये नमः।
- ॐ प्रीतिपुष्करिण्ये नमः।
- ॐ शान्ताये नमः।
- ॐ शुक्रमाल्यांबराये नमः।
- ॐ श्रियै नमः।
- ॐ भास्कर्यें नमः।
- 🕉 बिल्वनिलयाये नमः।
- ॐ वरारोहायै नमः।
- 🕉 यशस्विन्ये नमः।
- ॐ वसुन्धराये नमः।
- 🕉 उदारांगायै नमः।
- ॐ हरिण्ये नमः।
- 🕉 हेममालिन्यै नमः।
- 🕉 धनधान्यकर्ये नमः।
- ॐ सिद्धये नमः।
- ॐ स्त्रेणसौम्याये नमः।
- 🕉 शुभप्रदाये नमः।
- ॐ नृपवेश्मगतानन्दाये नमः।

- ॐ वरलक्ष्म्ये नमः।
- ॐ वसुप्रदाये नमः।
- 🕉 शुभाये नमः।
- ॐ हिरण्यप्राकाराये नमः।
- ॐ समुद्रतनयाये नमः।
- ॐ जयायै नमः।
- 🕉 मंगळा देव्ये नमः।
- ॐ विष्णुवक्षस्सथलस्थितायै नमः
- ॐ विष्णुपत्न्ये नमः।
- ॐ प्रसन्नाक्ष्ये नमः।
- 🕉 नारायणसमाश्रिताये नमः
- ॐ दारिद्यध्वंसिन्ये नमः।
- ॐ देव्ये नमः।
- ॐ सर्वोपद्रव वारिण्ये नमः।
- ॐ नवदुगांये नमः।
- 🕉 महाकाल्ये नमः।
- ॐ ब्रह्माविष्णुशिवात्मिकाये नमः
- ॐ त्रिकालज्ञानसंपन्नाये नमः
- ॐ भुवनेश्वर्यें नमः।

इति श्रीलक्ष्म्यष्टोत्तरशत नामावलिः॥



# ॥ श्री **धन**लक्ष्मी ॥

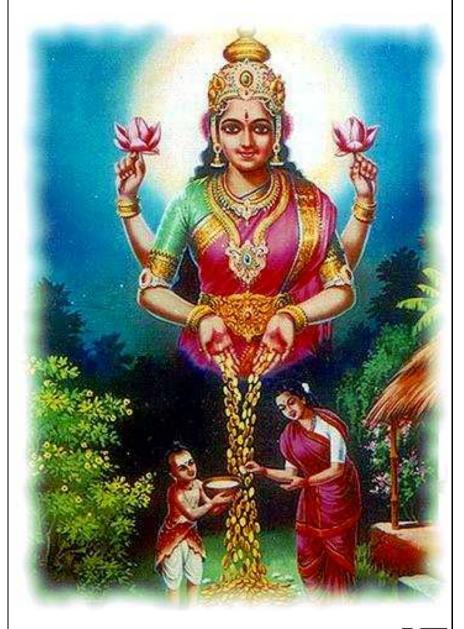

### ॥ श्री कनकधारास्तोत्र ॥

अङ्गं हरेः पुलक-भूषण-माश्रयन्ती भृङ्गा-ङ्गनेव मुकुला-भरणं तमालम्। अङ्गी-कृता-खिल-विभूति-रपाङ्ग-लीला माङ्गल्य-दास्तु मम मङ्गळ-देवतायाः॥ १॥ मुग्धा मुह्-विंद्धती वदने मुरारेः प्रेमत्रपा-प्रणिहितानि गता-गतानि । माला दशो-र्मधुकरीव महोत्पले या सा मे श्रियं दिशतु सागर-संभवायाः॥ २॥ आमीलिताक्ष-मधिगम्य मुदा मुकुन्दं आनन्द-कन्द-मनिमेष-मनङ्ग-तन्त्रम् । आकेकर-स्थित-कनीनिक-पक्षम-नेत्रं भूत्ये भवेन्मम भुजङ्ग-शयाङ्गनायाः॥ ३॥ बाह्वन्तरे मधुजितः श्रित-कौस्तुभे या हारावलीव हरि-नीलमयी विभाति। कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्शमाला कल्याणमा-वहत् मे कमलालयायाः॥ ४॥



काला-म्बुदाळि-लिलतो-रिस कैट-भारेः धारा-धरे स्फुरित या तिड-दङ्गनेव। मातुस्स-मस्त-जगतां महनीय-मूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गव-नन्दनायाः॥ ५॥

प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्य-भाजि मधु-माथिनि मन्म-थेन । मय्यापते-त्तदिह मन्थरमी धक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालय-कन्यकायाः॥ ६॥

विश्वामरेन्द्र-पदवी-भ्रम-दानदक्षं आनन्द-हेतु-रधिकं मुरवि-द्विषोऽपि। ईष-न्निषी-दतु मयि क्षण -मीक्षणार्द्वम् इन्दीवरोदर-सहोदर-मिन्दिरायाः॥ ७॥

इष्टा विशिष्ट-मतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टप-पदं सुलभं लभन्ते । दृष्टिः प्रहृष्ट-कमलोद्र-दीप्ति-रिष्टां पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्कर-विष्टरायाः॥ ८॥

दद्या-दयानु-पवनो द्रविणाम्बु-धारां अस्मिन्न-किञ्चन-विहङ्ग-शिशो विषण्णे।



दुष्कर्म-घर्म-मपनीय चिराय दूरं नारायण-प्रणयिनी-नयना-म्बुवाहः॥ ९॥

गीर्देवतेति गरुडध्वज-सुन्दरीति शाकम्बरीति शशिशेखर-वल्लभेति । सृष्टि-स्थिति-प्रलयकेलिषु संस्थिता या तस्यै नमस्त्रि-भुवनैक-गुरो-स्तरुण्ये ॥ १० ॥

श्रुत्ये नमोऽस्तु शुभकर्म-फल-प्रसूत्ये रत्ये नमोऽस्तु रमणीय-गुणार्णवाये। शक्त्ये नमोऽस्तु शत-पत्र-निकेतनाये पुष्ट्ये नमोऽस्तु पुरुषोत्तम-वल्लभाये॥ ११॥

नमोऽस्तु नालीक-निभाननायै नमोऽस्तु दुगधोदधि-जन्म-भूम्यै। नमोऽस्तु सोमा-मृत-सोदरायै नमोऽस्तु नारायण-वल्लभायै॥ १२॥

नमोऽस्तु हेमाम्बुज-पीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डल-नायिकायै। नमोऽस्तु देवादि-दयापरायै नमोऽस्तु शार्ङ्गायुध-वल्लभाये॥ १३॥



नमोऽस्तु देव्ये भृगु-नन्दनाये नमोऽस्तु विष्णो-रुरसि स्थितायै। नमोऽस्तु लक्षम्ये कमलालयाये नमोऽस्तु दामोद्र-वल्लभाये ॥ १४ ॥ नमोऽस्तु कान्त्ये कमलेक्षणाये नमोऽस्तु भृत्ये भुवन-प्रसूत्ये। नमोऽस्तु देवादि-भिरर्चिताये नमोऽस्तु नन्दात्मज-वल्लभायै ॥ १५ ॥ सम्पत्कराणि सकलेन्द्रिय-नन्द्नानि साम्राज्यदा-नवि-भवानि सरो-रुहाक्षि। त्वद्वन्द्-नानि दुरिता-हरणो-चतानि मामेव मातर-निशं कलयन्तु मान्ये॥ १६॥ यत्कटाक्ष -समुपास-नाविधिः सेवकस्य सकलार्थ-संपदः। संतनोति वचनाङ्ग-मानसैः त्वां मुरारि-हृदयेश्वरीं भजे ॥ १७ ॥ सरसिज-निलये सरोज-हस्ते धवळतमां-शुक-गन्ध-माल्य-शोभे।



भगवति हरि-वल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन-भूतिकरि प्रसीद मह्यम् ॥ १८ ॥ दिग्घस्तिभः कनक-कुंभ-मुखा-वसृष्ट स्वर्वाहिनी विमल-चारु-जलाप्लु-ताङ्गीम्। प्रात-र्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ-गृहिणी-ममृताब्धि-पुत्रीम् ॥ १९॥ कमले कमलाक्ष -वल्लभे त्वं करुणा-पूर-तरङ्गि-तैरपाङ्गेः। अवलोकय माम-किञ्चनानां प्रथमं पात्रम-कृत्रिमं दयायाः॥ २०॥ देवि प्रसीद जगदीश्वरि लोकमातः कल्यान-गात्रि कमलेक्षण-जीवनाथे। दारिद्य-भीति-हृद्यं शरणागतं माम् आलोकय प्रतिदिनं सद-यैरपाङ्गैः॥ २१॥ स्तुवन्ति ये स्तुति-भिरमी-भिरन्वहं त्रयी-मयीं त्रिभुवन-मातरं रमाम्। गुणाधिका गुरुतर-भाग्य-भागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभा-विताशयाः॥ २२॥ ॥ इति श्रीमद् शङ्कराचार्यकृत



श्री कनकधारास्तोत्रं संपूर्णम्॥

# श्री श्यामला देवी

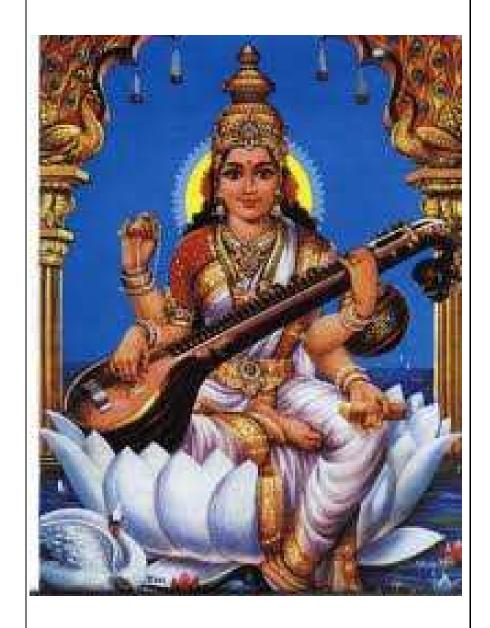



॥ श्यामला दण्डकम् कालिदास विरचितम् ॥

। अथ श्यामला दण्डकम्॥

॥ ध्यानम्॥

माणिक्यवीणामुपलालयन्तीं

मदालसां मञ्जलवाग्विलासाम्।

माहेन्द्रनीलद्युतिकोमलाङ्गीं

मातङ्गकन्यां मनसा स्मरामि ॥ १॥

चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसे

कुचोन्नते कुङ्कमरागशोणे।

पुण्ड्रेक्षुपाशाङ्करापुष्पबाण-

हस्ते नमस्ते जगदेकमातः॥ २॥

॥ विनियोगः॥

माता मरतकश्यामा मातङ्गी मदशालिनी। कुर्यात् कटाक्षं कल्याणी कदंबवनवासिनी॥ ३॥

॥ स्तुति ॥

जय मातङ्गतनये जय नीलोत्पलद्युते । जय सङ्गीतरसिके जय लीलाशुकप्रिये ॥ ४ ॥



#### ॥ दण्डकम् ॥

जय जननि सुधासमुद्रान्त-रुद्य-न्मणी-द्वीप-संरूढ् -बिल्वाटवी-मध्य-कल्पद्रमा-कल्प-कादंब-कान्तार-वासप्रिये कृत्ति-वास-प्रिये सर्व-लोक-प्रिये सादरा-रब्ध-संगीत-संभावना-संभ्रमा-लोल-नीप-स्रगा-बद्ध-चूलीस-नाथ-त्रिके सानुम-त्पुत्रिके शेखरी-भूत-शीतां-शुरेखा-मयूखावली-बद्ध-सुस्निग्ध-नीलालक-श्रेणि-शृङ्गारिते लोक-संभाविते काम-लीला-धनु-स्सन्निभ-भ्रूलता-पुष्प-सन्दोह-सन्देह-कृल्लोचने वाक्सुधा-सेचने चारु-गोरोचना-पङ्क-केलील-लामाभिरामे सुरामे रमे प्रोल्ल-सद्-ध्वालिका-मोक्तिक-श्रेणिका-चन्द्रिका-मण्डलो-द्भासि लावण्य-गण्डस्थल-न्यस्त-कस्तूरिका-पत्ररेखा-समुद्भत-सोरभ्य-संभ्रान्त-भृङ्गाङ्गना-गीत सान्द्री-भव-न्मन्द्र-तन्त्रीस्वरे सुस्वरे भास्वरे वल्लकी-वादन-प्रक्रिया-लोल-तालीदला-बद्ध-ताटङ्क-भूषा-विशेषान्विते सिद्ध-सम्मानिते दिव्यहाला-मदोद्वेल-हेला-लसच्चक्षुरा-न्दोलनश्री-



समाक्षिप्त-कर्णेक- नीलोत्पले श्यामले पूरिता-

रोष-लोकाभि-वाञ्छा-फले श्रीफले

स्वेदबिन्दू- ल्लसद्-फाल-लावण्य निष्यन्द-सन्दोह-सन्देह-कृन्नासिका-मोक्तिके सर्व-विश्वात्मिके सर्व-सिद्धयात्मिके कालिके मुग्द्ध-मन्दिस्मितो-दारवऋ-स्फुरत् पूग-ताम्बूल-कर्पूर-खण्डोत्करे ज्ञान-मुद्राकरे सर्व-संपत्करे पद्म-भास्वत्करे श्रीकरे

कुन्द-पुष्प-द्युति-स्निग्ध-दन्तावली-निर्मला-लोल-कल्लोल-सम्मेलन स्मेर-शोणाधरे चारु-वीणाधरे पक्व-बिंबाधरे

सुललित नव-योवनारंभ-चन्द्रोदयोद्वेल-लावण्य-दुग्धार्णवाविर्भवत् कम्बु-बिम्बोक-भृत्कन्थरे सत्कला-मन्दिरे मन्थरे

दिव्य-रत्नप्रभा-बन्धुरच्छ-न्नहारादि-भूषा-समुद्योत-माना-नवद्याङ्ग- शोभे शुभे

रत्न-केयूर-रिमच्छटा-पल्लव-प्रोल्ल-सद्दो-ल्लता-राजिते योगिभिः पूजिते विश्व-दिङ्मण्डल-व्याप्त-माणिक्य-

तेजस्स्फुर-त्कङ्कणा-लंकृते विभ्र-मालंकृते साधुभिः पूजिते वासरारंभ-वेलासमुज्जृम्भ माणारविन्द-प्रतिद्वन्द्व-पाणिद्वये सन्ततोद्य-द्दये अद्वये दिव्य-रत्नोर्मिका-दीधि-तिस्तोम-सन्ध्याय-मानाङ्गुली-पछ्ठवोद्य न्नखेन्दु-प्रभा-मण्डले सन्ध्याम खण्डले चित्प्रभा-मण्डले प्रोल्लस-त्कुण्डले तारका-राजिनीकाश-हारावलि-स्मेर चारु-स्तनाभोग-भारानम-न्मध्य-वल्ली-वलिच्छेद वीची-समुद्यत्स-मुल्लास-न्दर्शिताकार-सोन्दर्य-रताकरे वल्लकी-भृत्करे किङ्कर-श्रीकरे हेम-कुंभोपमो-त्तुङ्ग वक्षोज-भाराव-नम्रे त्रिलोकाव-नम्रे लसद् वृत्त-गंभीर नाभी-सरस्तीर-शैवाल-शङ्काकर-श्याम-रोमावलीभूषणे मञ्जु-संभाषणे चारु-शिञ्चत्कटी-सूत्र-निर्भित्स-तानङ्गलील-धन्-**रिशञ्चिनी-डंबरे** दिव्य-रत्नाम्बरे पद्मरागो-ल्लस न्मेखला-मौक्तिक-श्रोणि-शोभा-जित-स्वर्ण-भूभृत्तले चिन्द्रका-शीतले विकसित-नव-किंशुका-ताम्र-दिव्याम्शुक्ष्चन्न चारूरुशोभा-पराभूत-सिन्दूर-शोणाय-मानेन्द्र-मातङ्ग हस्मार्ग्गले वैभवा-नर्गले श्यामले कोमल-स्निग्द्ध नीलोत्पलो-त्पादितानङ्ग-तूणीर-शङ्काकरो-दार जंघालते चारु-लीलागते नम्र-दिक्पाल-सीमन्तिनी कुन्तल-स्निग्द्ध-नील-प्रभा-पुत्रसञ्जात-दुर्वाङ्करा-राङ्क सारंग-संयोग-रिखन्नखे-न्दूज्ज्वले प्रोज्ज्वले निर्मले प्रह्न देवेश लक्ष्मीश भूतेश तोयेश वाणीश कीनाश दैत्येश यक्षेश वाय्वग्नि-कोटीर-

माणिक्य संहृष्ट-बाला-तपोद्दाम-लाक्षा-रसारुण्य-

तारुण्य लक्ष्मी-गृहिताङ्घि-पदुम्मे सुपद्मे उमे रत्न-पद्मासने रत्न-सिम्हासने शङ्खपद्म-द्वयोपाश्रिते विश्रुते तत्र विघ्नेश-दुर्गावटु-क्षेत्र-पाले-युते मत्त-मातङ्ग कन्या-समूहान्विते भैरवै-रष्टभि-वैषिते मञ्जला-मेनका-चङ्गना-मानिते देवि वामादिभिः शक्तिभि-स्सेविते धात्रि लक्ष्म्यादि-शक्तये-ष्टकैः संयुते मातृका-मण्डले-र्मण्डिते यक्ष-गन्धर्व-सिद्धाङ्गना मण्डले-रर्चिते भैरवी संवृते पञ्च-बाणात्मिके पञ्च-बाणेन रत्या च संभाविते प्रीति-भाजा वसन्तेन चानन्दिते भक्तिभाजं परं श्रेयसे कल्पसे योगिनां मानसे द्योतसे छन्दसा-मोजसे भ्राजसे गीतविद्या विनोदाति तृष्णेन कृष्णेन संपूज्यसे भक्तिम-चेतसा वेधसा स्तूयसे विश्वहृद्येन वाद्येन विद्या-धरेर्गीयसे श्रवण-हर-दक्षिण-क्वाणया वीणया किन्नरेग्गीयसे यक्ष -गन्धर्व-सिद्धाङ्गना मण्डले-रर्च्यसे सर्वसौभाग्य-वाञ्छावतीभिर् वधूभि-स्सुराणां समाराध्यसे सर्वविद्या-विशेषत्मकं चाटुगाथा समुचारणा-कण्ठमूलो-ल्लसद्- वर्ण-राजित्रयं कोमल-श्यामलोदार-पक्षद्वयं तुण्डशोभातिधूरिभवत् किंशुकं तं शुकं ललयन्ती-परि-क्रीडसे पाणि-पद्म-द्वयेनाक्ष-माला-मपि स्फाटकं ज्ञान-सारात्मक पुस्तक-श्रङ्करां पाशमा-भिभ्रति तेन सश्चिन्त्यसे तर

वक्रान्तरात् गद्य-पद्यात्मिका भारती निस्सरेत् येन वाध्वंसनादा कृतिर्भाव्यसे तस्य वश्या भवन्ति-स्तियः पुरुषाः येन वा शात-कंब-द्युति-र्भाव्यसे सोपि लक्ष्मी-सहस्रेः परि-क्रीडते

किन्न सिद्ध्ये-द्वपुः श्यामलं कोमलं चन्द्र-चूडान्वितं तावकं ध्यायतः तस्य लीला सरोवारिधीः तस्य केलीवनं नन्दनं तस्य भद्रासनं भूतलं तस्य गीर्देवता किङ्करि तस्य चाज्ञाकरी श्री स्वयं सर्वतीर्थात्मिके सर्व मन्त्रात्मिके सर्व यन्त्रात्मिके सर्व तन्त्रात्मिके सर्व चक्रात्मिके सर्व शक्तयात्मिके सर्व पीठात्मिके सर्व वेदात्मिके सर्व विद्यात्मिके सर्व योगात्मिके सर्व वर्णात्मिके सर्वगीतात्मिके सर्व नादात्मिके सर्व शब्दात्मिके सर्व विश्वात्मिके सर्व वर्गात्मिके सर्व सर्वात्मिके सर्वगे सर्व रूपे जगन्मातके पाहि मां पाहि मां पाहि मां देवि तुभ्यं नमो देवि तुभ्यं नमो देवि तुभ्यं नमो देवि तुभ्यं नमः॥ ॥ इति श्यामला दण्डकम् सम्पूर्णम् ॥



# ॥ श्री सुब्रह्मण्यः॥

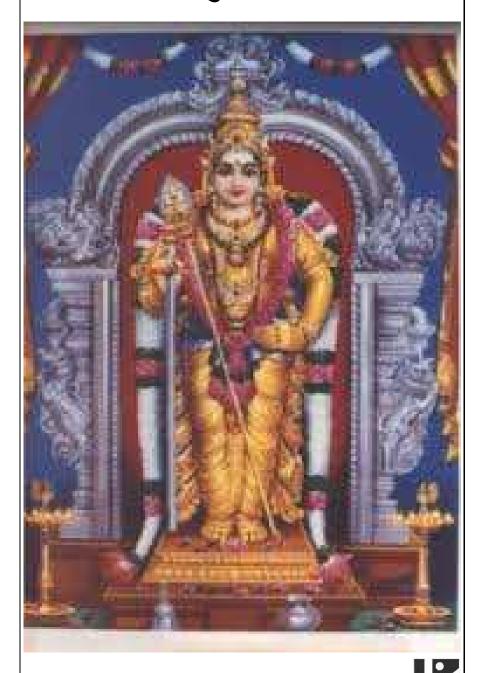

## ॥ श्री सुब्रह्मण्य भुजङ्गम्॥

सदा बालरूपाऽपि विघ्नाद्रिहन्त्री महादिन्तवऋाऽपि पञ्चास्यमान्या। विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधा मे विधत्तां श्रियं काऽपि कल्याणमूर्तिः॥१॥

न जानामि शब्दं न जानामि चार्थं न जानामि पद्यं न जानामि गद्यम्। चिदेका षडास्य हृदि द्योतते मे मुखान्निःसरन्ते गिरश्चापि चित्रम्॥ २॥

मयूराधिरूढं महावाक्यगूढं मनोहारिदेहं महचित्तगेहम् । महीदेवदेवं महावेदभावं महादेवबालं भजे लोकपालम् ॥ ३॥

यदा संनिधानं गता मानवा में भवाम्भोधिपारं गतास्ते तदेव। इति व्यञ्जयन्सिन्धुतीरे य आस्ते तमीडे पवित्रं पराशक्तिपुत्रम्॥ ४॥

यथाब्धेस्तरङ्गा लयं यन्ति तुङ्गा-स्तथेवापदः सन्निधो सेवतां मे। इतीवोर्मिपंक्तीर्नृणां दर्शयन्तं सदा भावये हृत्सरोजे गुहं तम्॥ ५॥



गिरौ मन्निवासे नरा येऽधिरूढा-स्तदा पर्वते राजते तेऽधिरूढाः। इतीव ब्रुवन्गन्धरोलाधिरूढः स देवो मुदे मे सदा षण्मुखोऽस्तु ॥ ६ ॥ महाम्भोधितीरे महापापचोरे मुनिन्द्रानुकूले सुगन्धाख्यशैले। गुहायां वसन्तं स्वभासा लसन्तं जनार्तिं हरन्तं श्रयामो गुहं तम् ॥ ७ ॥ लसत्स्वर्णगेहे नृणां कामदोहे सुमस्तोमसंछन्नमाणिक्यमञ्जे। समुद्यत्सहस्रार्कतुल्यप्रकाशं सदा भावये कार्तिकेयं सुरेशम् ॥ ८॥ रणद्वंसके मञ्जलेऽत्यन्तशोणे मनोहारिलावण्यपीयूषपूर्णे । मनःषट्पदो मे भवक्केशतप्तः सदा मोदतां स्कन्द ते पादपद्मे ॥ ९॥ सुवर्णाभदिव्याम्बरेर्भासमानां क्वणितकङ्किणीमेखलाशोभमानाम्। लसद्धेमपट्टेन विद्योतमानां

कटिं भावये स्कन्द ते दीप्यमानाम्॥ १०

पुलिन्देशकन्याघनाभोगतुङ्ग-स्तनालिङ्गनासक्तकाश्मीररागम्। नमस्यामहं तारकारे तवोरः स्वभक्तावने सर्वदा सानुरागम्॥ ११॥ विधो क्ळृप्तदण्डान् स्वलीलाधृताण्डा-न्निरस्तेभशुण्डान् द्विषत्कालदण्डान् । हतेन्द्रारिषण्डाञ्जगत्राणशोण्डान् सदा ते प्रचण्डान् श्रये बाहुदण्डान् ॥ १२ ॥ सदा शारदाः षण्मृगाङ्का यदि स्युः सदा पूर्णबिम्बाः कलङ्केश्च हीना-

समुद्यन्त एव स्थिताश्चेत्समन्तात्।

स्तदा त्वन्मुखानां ब्रुवे स्कन्द साम्यम्॥ १३॥

स्फुरन्मन्दहासैः सहंसानि चञ्च-त्कटाक्षावलीभृङ्गसंघोज्ज्वलानि ।

सुधास्यन्दिबिम्बाधरणीशसूनो तवालोकये षण्मुखाम्भोरुहाणि ॥ १४॥

विशालेषु कर्णान्तदीर्घेष्वजस्रं द्यास्यन्दिषु द्वाद्शस्वीक्षणेषु।

मयीषत्कटाक्षः सकृत्पातितश्चे-द्भवेत्ते दयाशील का नाम हानिः॥ १५॥ सुताङ्गोद्भवो मेऽसि जीवेति षड्धा जपन्मन्त्रमीशो मुदा जिघ्रते यान्। जगद्भारभृद्धयो जगन्नाथ तेभ्यः किरीटोज्ज्वलेभ्यो नमो मस्तकेभ्यः॥ १६॥ स्फुरद्रलकेयूरहाराभिराम-श्चलत्कुण्डलश्रीलसद्गण्डभागः। कटौ पीतवासः करे चारुशक्तिः पुरस्तान्ममास्तां पुरारेस्तनूजः॥ १७॥ इहायाहि वत्सेति हस्तान्प्रसार्या-ह्वयत्यादराच्छङ्करे मातुरङ्कात्। समुत्पत्य तातं श्रयन्तं कुमारं हराश्चिष्टगात्रं भजे बालमूर्तिम् ॥ १८ ॥ कुमारेशसूनो गुह स्कन्द सेना-पते शक्तिपाणे मयूराधिरूढ । पुलिन्दात्मजाकान्त भक्तार्तिहारिन् प्रभो तारकारे सदा रक्ष मां त्वम् ॥ १९॥ प्रशान्तेन्द्रिये नष्टसंज्ञे विचेष्टे

कफोद्रारिवऋे भयोत्कम्पिगात्रे। प्रयाणोन्मुखे मय्यनाथे तदानीं द्रतं मे दयालो भवाग्रे गुह त्वम् ॥ २० ॥

कृतान्तस्य दूतेषु चण्डेषु कोपा-दह च्छिन्द्रि भिन्द्रीति मां तर्जयत्सु। मयूरं समारुह्य मा भैरिति त्वं पुरः शक्तिपाणिर्ममायाहि शीघ्रम् ॥ २१ ॥ प्रणम्यासकृत्पाद्योस्ते पतित्वा प्रसाद्य प्रभो प्रार्थयेऽनेकवारम्। न वक्तुं क्षमोऽहं तदानीं कृपाब्धे न कार्यान्तकाले मनागप्युपेक्षा ॥ २२ ॥ सहस्राण्डभोक्ता त्वया शूरनामा हतस्तारकः सिंहवऋश्च दैत्यः।

ममान्तर्हिद्स्थं मनःक्लेशमेकं

न हंसि प्रभो किं करोमि क्व यामि॥ २३॥

अहं सर्वदा दुःखभारावसन्नो भवान्दीनबन्धुस्त्वदन्यं न याचे। भवद्भक्तिरोधं सदा क्ळूप्तबाधं

ममाधिं द्रुतं नाशयोमासुत त्वम् ॥ २४ ॥

अपस्मारकृष्टक्षयार्शः प्रमेह-

ज्वरोन्माद्गुल्मादिरोगा महान्तः।

पिशाचाश्च सर्वे भवत्पत्रभूतिं विलोक्य क्षणात्तारकारे द्रवन्ते ॥ २५ ॥



दृशि स्कन्दमूर्तिः श्रुतौ स्कन्दकीर्ति-र्मुखे मे पवित्रं सदा तच्चरित्रम्। करे तस्य कृत्यं वपुस्तस्य भृत्यं गुहे सन्तु लीना ममाशेषभावाः॥ २६॥ मुनीनामुताहो नृणां भक्तिभाजा-मभीष्टप्रदाः सन्ति सर्वत्र देवाः। नृणामन्त्यजानामपि स्वार्थदाने गुहाद्देवमन्यं न जाने न जाने ॥ २७ ॥ कलत्रं सुता बन्धुवर्गः पशुर्वा नरो वाथ नारि गृहे ये मदियाः। यजन्तो नमन्तः स्तुवन्तो भवन्तं स्मरन्तश्च ते सन्तु सर्वे कुमार ॥ २८ ॥ मृगाः पक्षिणो दंशका ये च दुष्टा-स्तथा व्याधयो बाधका ये मदङ्गे। भवच्छक्तितीक्ष्णाय्यभिन्नाः सुदूरे विनश्यन्तु ते चूर्णितक्रोञ्जशैल ॥ २९॥ जनित्री पिता च स्वपुत्रापराधं सहेते न किं देवसेनाधिनाथ। अहं चातिबालो भवान् लोकतातः क्षमस्वापराधं समस्तं महेश ॥ ३० ॥



नमः केकिने शक्तये चापि तुभ्यं

नमश्छाग तुभ्यं नमः कुकुटाय।

नमः सिन्धवे सिन्धुदेशाय तुभ्यं

पुनः स्कन्दमूर्ते नमस्ते नमोऽस्तु ॥ ३१ ॥

जयानन्दभूमञ्जयापारधाम-

ञ्जयामोघकीर्ते जयानन्दमूर्ते । जयानन्दिसन्धो जयाशेषबन्धो जय त्वं सदा मुक्तिदानेशसूनो ॥ ३२ ॥

भुजङ्गाख्यवृत्तेन क्ळृप्तं स्तवं यः पठेद्भक्तियुक्तो गुहं संप्रणम्य । सुपुत्रान्कलत्रं धनं दीर्घमायु-

. र्लभेत्स्कन्दसायुज्यमन्ते नरः सः॥ ३३॥

> ॥ इति श्रीमच्छ्ंकरभगवतः कृतौ श्रीसुब्रह्मण्यभुजङ्गं संपूर्णम्॥



# श्री योगमीनाक्षी

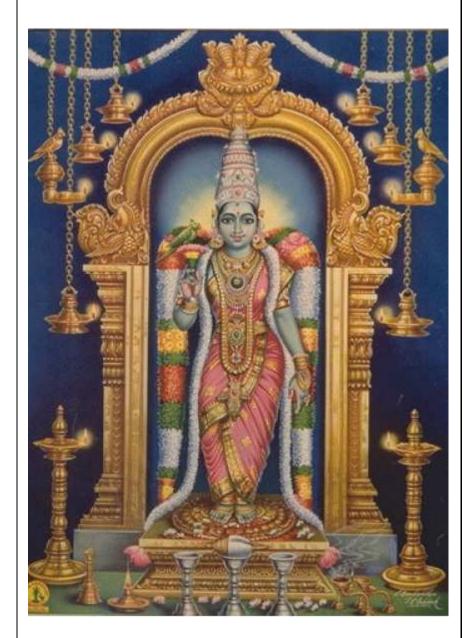



#### ॥ श्री योगमीनाक्षी स्तोत्रम्॥

शिवानन्द पीयृष रत्नाकरस्थां शिवब्रह्म विष्ण्वामरेशापि वन्द्याम् । शिवध्यानलग्नां शिवज्ञानमूर्तिं शिवाख्यां अतीतां भजे पाण्ड्य बालाम् ॥ १॥

शिवादि स्फुरत्पञ्च मञ्जाधीरूढां धनुर्बाण पाशाङ्कुशोद्धासि हस्ताम्। नविनार्कवर्णां नविनेंदु चूडां परब्रह्मपत्नीं भजे पाण्ड्य बालाम् ॥ २॥

किरिटाङ्गदोद्धासि मांगल्यसूत्रं स्फुरन्मेखला हारा ताटङ्ग भूषाम्। परमन्त्रकां पाण्ड्य सिंहासनस्थां परन्धाम रूपां भजे पाण्ड्य बालाम् ॥ ३॥

ललामांचित स्निघ्द बालेंदु भागां लसन्नीरजोत्फुल्ल कल्हार सम्स्थाम् । ललाटक्ष्नर्घाङ्ग लग्नोज्ज्वलाङ्गीं परन्धाम रूपां भजे पाण्ड्य बालाम् ॥ ४॥



त्रिखण्डात्म विद्यां त्रिबिन्दुस्व रूपां त्रिकोणे लसन्तीं त्रिलोकावनम्राम्। त्रिबीजाधि रूढां त्रिमूर्त्यात्मविद्यां परब्रह्मपत्नीं भजे पाण्ड्य बालाम् ॥ ५॥

सदाबिन्दु मध्योल्लसद्वेणि रम्यां समुत्तुङ्ग वक्षोज भारावनम्राम् । क्वनन्नूपुरोभेद लाक्षारसार्द्र स्फुरत् पाद पद्मां भजे पाण्ड्य बालाम् ॥ ६॥

यमाद्यष्ट योगाङ्ग रूपमरूपां अकारत् क्षकारन्त वर्णामवर्णाम् । अखण्डां अनन्यां अचिन्त्यां अलक्ष्यां अमेयात्मविद्यां भजे पाण्ड्य बालाम् ॥ ७॥

सुधासागारन्त मणिद्विप मध्ये लसत् कल्प वृक्षोज्ज्विळबन्दुचके । महायोगपीठे शिवाकरमञ्जे सदासन्निषण्णं भजे पाण्ड्य बालाम् ॥ ८॥

सुषुम्नान्तरंध्रे सहस्रारपद्मे रवीनद्वग्नि संयुक्त चिच्च्क्रमध्ये।



सुधामण्डलस्थे सुनिर्वाणपीठे सदा संचरन्तीं भजे पाण्ड्य बालाम् ॥ ९॥ शडन्ते नवान्ते लसद् द्वादशान्ते महाबिन्दुमध्ये सुनादन्तराले। शिवाख्ये कलातीत निश्शब्द देशे सदा संचरन्तीं भजे पाण्ड्य बालाम् ॥ १०॥ चतुर्मार्ग मध्ये सकोणान्तरंगे खरन्ध्रे सुधाकार कूपान्तराले। निरालम्ब पद्मे कला षोडशान्ते सदा संचरन्तीं भजे पाण्ड्य बालाम् ॥ ११ ॥ पुटद्वन्द निर्मुखक्त वायुप्रलीन-प्रकाशन्तराले ध्रुवोपेतरम्ये महाशोडशान्ते मनोनाशदेशे सदा संचरन्तीं भजे पाण्ड्य बालाम् ॥ १२॥ चतुः पत्र मध्ये सुकोणत्रयान्ते त्रिमूर्त्याधिवासे त्रिमार्गांतराले। सहस्रार पद्मचितां चित्र प्रकाश-प्रवाहप्रलीनां भजे पाण्ड्य बालाम् ॥ १३॥



लसद् द्वादशान्तेन्दु पीयुशधार-वृतां मूर्तिमानन्दमग्नन्तरंगम् । परां त्रिस्तनीं तां चतुश्कूटमध्ये परन्धाम रूपां भजे पाण्ड्य बालाम् ॥ १४ ॥

सहस्रारपद्मे सुषुम्नान्त मार्गे स्फुरच्चन्द्र पीयुश धारां पिबन्तीम् । सदा स्रावन्तीं सुधामुक्तिमम्बां परञ्ज्योति रूपां भजे पाण्ड्य बालाम् ॥ १५॥

नमस्ते सदा पाण्ड्य राजेन्द्रकन्ये नमस्ते सदा सुन्द्रेशान्ङ्क वासे। नमस्ते नमस्ते सुमीनाक्षि-देवि नमस्ते नमस्ते पुनस्ते नमोऽस्तु॥१६॥

॥ इति श्री अगस्त्यकृत श्री योगहीनाक्षी स्तोत्रम् संपूर्णम् ॥



# ॥ श्री अन्नपूर्णेश्वरी॥

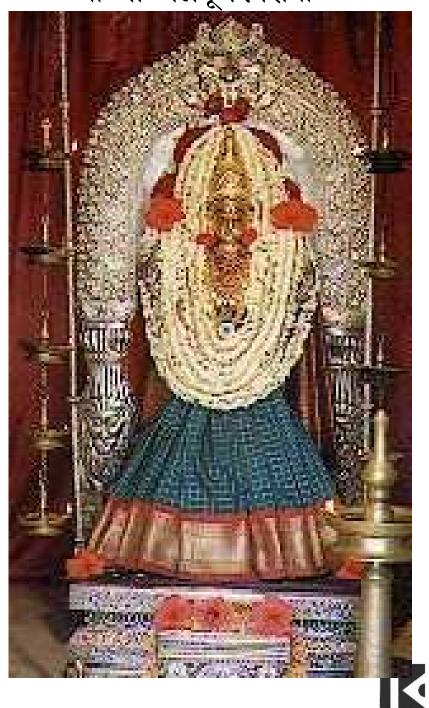

#### ॥ श्री अन्नपूर्णास्तोत्रम्॥

नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यरलाकरी निर्धूताखिलघोरपावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी। प्रालेयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी॥१॥ नानारत्नविचित्रभूषणकरी हेमाम्बराडम्बरी मुक्ताहारविलम्बमान विलसत् वक्षोजकुम्भान्तरी। काश्मीरागरुवासिता रुचिकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी॥ २॥ योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धर्मार्थनिष्ठाकरी चन्द्रार्कानलभासमानलहरी त्रैलोक्यरक्षाकरी। सर्वैश्वर्यसमस्तवाञ्छितकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी॥ ३॥ कैलासाचलकन्दरालयकरी गौरी उमा शङ्करी कोमारी निगमार्थगोचरकरी ओङ्कारबीजाक्षरी। मोक्षद्वारकपाटपाटनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी।

दृश्यादृश्य विभूतिवाहनकरी ब्रह्माण्डभाण्डोद्री लीलानाटकसूत्रभेदनकरी विज्ञानदीपाङ्कुरी। श्रीविश्वेशमनः प्रसादनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी॥ ५॥

उर्वी सर्वजनेश्वरी भगवती माताऽन्नपूर्णेश्वरी वेणीनीलसमानकुन्तलघरी नित्यान्नदानेश्वरी। सर्वानन्दकरी सदाशुभकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी॥ ६॥

आदिक्षान्तसमस्तवर्णनकरी शम्भोस्त्रिभावाकरी काश्मीरा त्रिजलेश्वरी त्रिलहरी नित्याङ्कुरा शर्वरी। कामाकाङ्क्षकरी जनोदयकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी॥ ७॥

देवी सर्वविचित्ररत्त्रचिता दाक्षायणी सुन्दरी वामे स्वादुपयोधरा प्रियकरी सौभाग्य माहेश्वरी। भक्ताभीष्टकरी सदाशुभकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी॥ ८॥



चन्द्रार्कानलकोटिकोटिसदृशा चन्द्रांशुबिम्बाधरी चन्द्राकांग्निसमानकुण्डलधरी चन्द्रार्कवर्णेश्वरी। मालापुस्तकपाशसाङ्कशधरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी॥ ९॥ क्षत्रत्राणकरी महाऽभयकरी माता कृपासागरी साक्षान्मोक्षकरी सदा शिवकरी विश्वेश्वरी श्रीधरी। दक्षाकन्दकरी निरामयकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी॥ १०॥ अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे । ज्ञानवैराग्यसिद्धचर्थं भिक्षां देहि च पार्वित ॥ ११ ॥

माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः। बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्॥ १२॥

॥ इति श्रीराङ्करभगवतः कृतौ अन्नपूर्णास्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥



## ॥ श्री ॥ ॥ राजराजेश्वरी॥

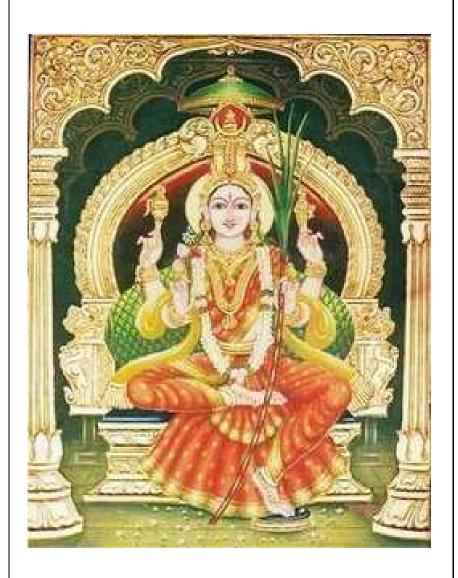



#### ॥श्री ॥

॥ मन्त्रमातृकापुष्पमालास्तवः॥ कल्लोलोल्लसितामृताब्धिलहरीमध्ये विराजन्मणि-द्विपे कल्पकवाटिकापरिवृते कादम्बवाट्युज्ज्वले । रत्नस्तम्भसहस्त्रनिर्मितसभामध्ये विमानोत्तमे चिन्तारत्नविनिर्मितं जनिन ते सिंहासनं भावये ॥ १॥ एणाङ्कानलभानुमण्डललसच्छ्रीचक्रमध्ये स्थितां बालार्कद्युतिभासुरां करतलेः पाशाङ्करों बिभ्रतीम्। चापं बाणमपि प्रसन्नवद्नां कोसुम्भवस्त्रान्वितां तां त्वां चन्द्रकलावतंसमकुटां चारुस्मितां भावये ॥ २॥ ईशानादिपदं शिवेकफलदं रत्नासनं ते शुभं पाद्यं कुङ्कम चन्दनादिभरितैरध्यं सरत्नाक्षतैः। शुद्धेराचमनीयकं तव जमैर्भक्त्य मया कल्पितं कारुण्यामृतवारिघे तदखिलं संतुष्टये कल्पतां ॥ ३॥ लक्ष्ये योगिजनस्य रक्षितजगज्जाले विशालेक्षणे प्रालेयाम्बुपटीरकुङ्कुमलसत्कर्पूरमिश्रोदकैः। गोक्षीरेरपि नारिकेलसिलेंः शुद्धोदकैर्मन्त्रितेः स्नानं देवि धिया मयैतदिखलं संतुष्टये कल्पदाम्।

हिंकारांङ्कितमन्त्रलक्षिततनो हेमाचलात्संचितै रत्नेरुज्ज्वलमुत्तरीयसहितं कोसुम्भवर्णंशुकम्। मुक्तासंततियज्ञसूत्रममलं सौवर्णतन्तूद्भवं दत्तं देवि धिया मयैतदिखलं संतुष्टये कल्पताम् ॥ ५॥ हंसैरप्यतिलोभनीयगमने हारावलीमुज्ज्वलां हिन्दोलचुतिहीरपूरिततरे हेमाङ्गदे कङ्कणे। मञ्जीरो मणिकुण्डले मुकुटमप्यर्धेन्दुचूडामणिं नासामौक्तिकमङ्गुलीयकटको काञ्चीमपि स्वीकुरु ॥ ६॥ सर्वाङ्गे घनसारकुङ्कुमघनश्रीगन्धपङ्काङ्कितं कस्तूरीतिलकं च फालफलके गोरोचनापत्रकम्। गण्डादुर्शनमण्डले नयनयोर्दिव्याञ्जनं तेऽञ्चितं कण्ठाब्जे मृगनाभिपङ्कममलं त्वत्प्रीतये कल्पताम् ॥ ७॥ कल्होरोत्पलमल्लिकामरुवकैः सोवर्णपङ्केरुहै-र्जातीचम्पकमालतीवकुलकैर्मन्दारकुन्ददिभिः। केतक्या करवीरकेर्बहुविधेः क्लृप्ताः स्रजो मालिकाः संकल्पेन समर्पयामि वरदे संतुष्टये गृह्यताम् ॥ ८॥ हन्तारं मदनस्य नन्दयसि येरङ्गेरनङ्गोज्ज्वले-र्थैर्भृङ्गावलिनीलकुन्तलभरैर्बध्नासि तस्याशयम् ।

तानीमानि तवाम्ब कोमलतराण्यामोदलीलागृहाण्या-मोदाय दशाङ्गगुग्गुलुंतैर्धूपैरहं धूपये ॥ ९॥ लक्ष्मीमुज्ज्वलयामि रत्ननिवहोद्भास्वत्तरे मन्दिरे मालारूपविलम्बितमिणिमयस्तम्भेषु संभावितैः। चित्रेर्हाटकपुत्रिकाकरधृतेर्गव्येतिर्वधिते-र्दिव्येर्दिपगणेर्धिया गिरिसुते संतुष्टये कल्पताम् ॥ १०॥ हींकारेश्वरि तप्तहाटककृतैः स्थालीसहस्रेर्भृतं दिव्यान्नं घृतसूपशाकभरितं चित्रान्नभेदं तथा। दुग्धान्नं मधुशर्कराद्धियुतं माणिक्यपात्रे स्थितं माषापूपसहस्रमम्ब सफलं नैवेद्यमावेदये ॥ ११॥ सच्छायैर्वरकेतकीदलरुचा ताम्बूलवल्लीदलेः पूरोर्भूरिगुणेः सुगन्धिमधुरैः कर्पूरखण्डोज्ज्वलेः। मुक्ताचूर्णविराजितेर्बहुविधेर्वक्त्राम्बुजामोदनेः पूर्णा रत्नकलाचिका तव मुद्रे न्यस्ता पुरस्तादुमे ॥ १२॥ कन्याभिः कमनीयकान्तिभिरलंकारामलारार्तिका पात्रे मोक्तिकचित्रपङ्किविलसत्कर्पूरदीपालिभिः। तत्तत्तालमृदङ्गगीतसहितं नृत्यत्पदाम्भोरुहं मन्त्राराधनपूर्वकं सुविहितं नीराजनं गृह्यताम् ॥

लक्ष्मीमोक्तिकलक्षकिपतिसतच्छत्रं तु धत्ते रसा-दिन्द्राणी च रतिश्च चामरवरे धत्ते स्वयं भारती। वीणामेणविलोचनाः सुमनसां नृत्यन्ति तद्रागव-द्भावेराङ्गिकसात्त्विकेः स्फुटरसं मातस्तदाकर्ण्यताम् ॥ १४ ॥ हींकारात्रयसंपुटेन मनुनोपास्ये त्रयीमोलिभि-र्वाक्येर्लक्ष्यतनो तव स्तुतिविधो को वा क्षमेताम्बिके। सल्लापाः स्तुतयः प्रदक्षिणशतं संचार एवास्तु ते संवेशो नमसः सकस्त्रमखिलं त्वत्प्रीतये कल्पताम् ॥ १५॥ श्रीमन्त्राक्षरमालया गिरिसुतां यः पूजयेच्चेतसा संध्यासु प्रतिवासरं सुनियतस्तस्यामलं सयान्मनः। चित्ताम्भोर्हमण्डपे गिरिसुता नृत्तं विधत्ते रसा-द्वाणी वक्त्रसरोरुहे जलधिजा गेहे जगन्मङ्गला ॥ १६॥ इति गिरिवरपुत्रीपादराजीवभूषा भुवनममलयन्ती सूक्तिसौरभ्यसारैः। शिवपद्मकरन्दस्यन्दिनीयं निबद्धा मद्यतु कविभृङ्गान्मातृकापुष्पमाला ॥ १७॥ ॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादिशष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ मन्त्रमातृकापुष्पमालास्तवः संपूर्णः॥

### ॥ श्री गुरुभ्यो नमः॥

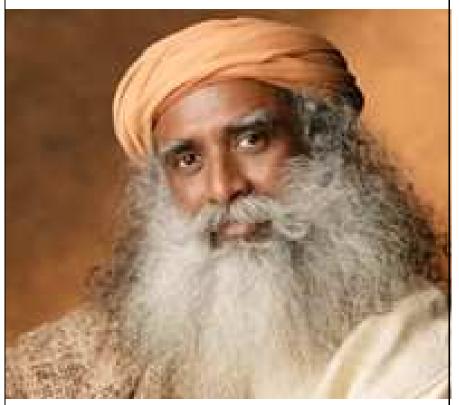

॥ हरिः ओम् ॥ तत्सद् ब्रह्मार्पणमस्तु । यद्भद्रम् तन्म आसुव ॥

Book Compiled By Shri  $\mathcal{N}$   $\mathcal{K}$   $\mathcal{N}$   $\mathcal{N}$ 

